| वीर         | सेवा         | मन्दिर  |
|-------------|--------------|---------|
|             | दिल्ल        | fi      |
|             |              |         |
|             | *            |         |
|             | 0.5          | -Su     |
| क्रम संख्या | ~ <u>₹</u> 2 | 202     |
| काल नं०     | <u>1</u> = 4 | व्हार्य |
| खण्ड        |              | न्य ।   |

# श्रीआत्मानन्द-जैनप्रन्यरत्नमाळाया एकाशीतितमं रत्नम् (८१)

पूज्यश्रीसङ्खदासगणिवाचकविनिर्मितं

# वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम्।

~~これの数数のはらく~

तस्याऽयं द्वितीयोंऽशः।

(परिशिष्टषट्कान्वितः।)

सम्पादकी संशोधकी च-

बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविप्तशाखीय-आधाचार्य-न्यायाम्मोनिधि-संविप्तचूडामणि-सिद्धान्तोदधिपारगामि-श्रीमद्विजयानन्दसूरीश-शिष्यरत्वप्रवर्त्तकश्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुङ्गवानां शिष्यप्रशिष्यौ चतुरविजय-पुण्यविजयौ।

प्रकाशियत्री---

भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्दसभा।

मुल्यं साईरूप्यकत्रयम्।

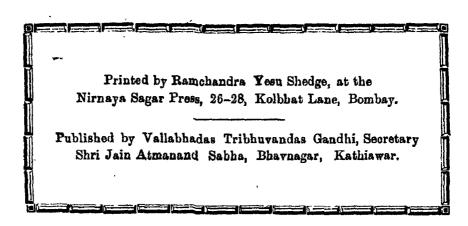



#### श्रीआत्यानन्द-जैनग्रन्थरब्रमालाया एकाश्रीतितमं रब्रम् (८१)

पूज्यश्रीसङ्खदासगणिवाचकविनिर्मितं

# वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम्।

~ PHARMAPAS

तस्याऽयं हितीयोंऽशः।

(परिशिष्टपट्कान्वितः।)

#### सम्पादको संशोधको च-

बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविमशाखीय—आद्याचार्य—न्यायाम्मोनिधि— संविमचूडामणि-सिद्धान्तोदधिपारगामि-श्रीमद्विजयानन्दस्रीश-शिष्यरत्नप्रवर्त्तकश्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुङ्गवानां शिष्यप्रशिष्यो चतुरविजय-पुण्यविजयौ।

प्रकाशयित्री----

भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्दसभा।

वीरसंवत् २४५७ आत्मसंवत् ३६ मृत्यम्-सार्छरूपकत्रयम् । विकासंवत् १९८७ ईस्वीसन् १९६१

# निवेदन.

आजथी वे वर्ष पहेलां अमे विद्वानोनी सेवामां वसुदेवहिंडी प्रथमखंडनो प्रथम विभाग तैयार करी हाजर कर्यों हतो. आजे तेनों ज बीजो विभाग अमे रज़ करीए छीए. आ विभाग अमे आजथी एक वर्ष पहेलां पण विद्वानों समक्ष धरी शकीए तेम हतुं. तेम छतां आ विभागने परिशिष्टो प्रस्तावना शब्दकोप आदिथी अलंकत करी विद्वानोनी सेवामां अपवानो अमारो संकल्प होवाथी अमे आ विभागने रोकी राख्यो हतो. परंतु प्रस्तावना आदि बधुं य आ विभागमां एकी साथे आपवाथी आ विभाग घणो मोटो थई जाय तेम होवाथी अने प्रस्तावना आदि तैयार करवामाटे अमे धारेल हतो ते करतां य हज वधारे वस्ततनी आवश्यकता होवाथी त्यांसुधी आ विभागने पड्यो राखवो ए अमने उचित न लागवाथी छेवटे छ परिशिष्टो साथेनो आ बीजो विभाग एटले उपलब्ध वसुदेविईंडीनो प्राप्त थतो अपूर्ण प्रथमसंखंड पर्यतनो अंश अमे विद्वानोना करकमलमां अपण करीए छीए, अने साथे साथे अमे इच्छीए छीए के प्रत्येक विद्वान अमने एवो आशीर्वाद आपे जेथी अमे प्रस्तावना आदि तैयार करी आ ग्रंथना तृतीय विभागने पण सत्वर प्रकाशमां मृकी शकीए.

#### परिशिष्टो

खा विभागने छेडे अमे छ परिशिष्टो आप्यां छे. ते आ प्रमाणे छे—परिशिष्ट पहेलामां धिम्मिल अने वसुदेवनी पत्नीओनो परिचय छे. वीजा परिशिष्टमां वसुदेविहेंडीप्रथमखंडमां आवतां पद्योनो अनुक्रम आपवामां आव्यो छे. त्रीजा परिशिष्टमां विशेष नामोनो अनुक्रम आप्यो छे. चोथा परिशिष्टमां विशेषनामोनो विभागवार अनुक्रम आपवामां आव्यो छे. पांचमा परिशिष्टमां प्रथमखंडमां आवतां कथानको चरितो अने उदाहरणोनो अनुक्रम आपवामां आव्यो छे. छठा परिशिष्टमां वसुदेविहेंडी प्रथमखंडमां आवतां चार्चिक आदि विशिष्ट स्थळोनी नोंघ आपवामां आवी छे.

आ बधां य परिशिष्टोने लगतो विशेष परिचय, प्रस्तावना, विषयानुक्रम, कोष आदि बधुं य अमे त्रीजा विभागमां आपीशुं.

प्रस्तुत विभागना संशोधनमां अमे गुरू-शिष्योए घणी ज सावधानी राखी छे. तेम छतां अमे स्खळनाओ करी ज हशे तेमाटे अमे क्षमा प्रार्थनापूर्वक सौने विनवीए छीए के जे महाशयो अमने अमारी ते ते स्खळनाओ सूचवशे तेने अमे त्रीजा विभागमां सादर योग्य स्थान आपवा जरा य संकोच निह राखीए.

निवेदक---

प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजीना शिष्य-प्रशिष्यो मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय.

# निवेदनम्।

इतो वर्षद्वयाद्वीग् वयं वसुदेवहिंडीप्रथमखण्डस्य प्रथममंशं सज्जीकृत्य प्रसिद्धमकार्म । अद्य तस्यैव द्वितीयमंशं प्रकटीकुर्मः । विभागमेनं वयं संवत्सरसमयादिष प्राग् विदुषां समक्षं धर्तुं शक्तिमन्तोऽभूम, किन्तु परिशिष्ट-प्रस्तावना-विषयानुक्रम-शब्दकोशादिभिरलङ्कृत्य एनं विभागं विदुषजनकरकमलेषु अर्पणसङ्कल्पोऽस्माकमासीदिति अस्माभिरस्य प्रकाशनमय यावद् रुद्धमभूत् । किश्व प्रस्तावनादीनामस्मित्रशे एकत्रीकरणेऽस्यांशस्य प्रमाणमतितरां वर्धते तथा एतद्धन्थप्रस्तावनादीनां सज्जीकरणेऽस्मित्रधोरितकालक्षेपाद्यधिकतरः कालक्षेपः सम्भवीति तावत्समयावधि अस्य विभागस्य सुद्रणकार्यालयान्तः रुन्धनं नास्माकमुचितं प्रतिभाति इति परिशिष्टषद्कैरलङ्कृतमेनं द्वितीयमंशं अष्टमलम्भकादारभ्य उपलभ्यमानापूर्णप्रथम-खण्डपर्यन्तं वयं विद्वद्वगसेवायासुपदीकुर्महे । सहैवाशस्महे च यत् सर्वेऽिष विद्वांसोऽस्मभ्यं तथाऽऽशिषं दद्तु यथा वयमस्य प्रस्तावनादिवभूषितं तृतीयमंशं सत्वरं प्रकाशियतुं शक्त्याम ।

#### परिजिष्टानि

विभागस्यास्य प्रान्ते पद परिशिष्टानि मुद्रितानि वर्तन्ते । तानि चेमानि—आद्ये परिशिष्टे धिम्मिलस्य वसुदेवस्य च पत्नीनां परिचयः, द्वितीयस्मिन् वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डान्तर्गतानां पद्यानामनुक्रमणिका, तृतीयस्मिन् परिशिष्टे एतद्भन्थान्तर्गतानां विशेषनाम्नामकारादिक्रमेणानु-क्रमः, तुर्ये एतद्न्तर्गतानां विशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमणिका, पश्चमे कथा-चरितोदाहर-णादीनामनुक्रमः, षष्टे च परिशिष्टे चार्चिकादीनां विशिष्टस्थलानामनुक्रम इति ।

परिशिष्टानामेपां सिवशेषः परिचयः प्रस्तावना विषयानुक्रमः शब्दकोष इत्यादिकं सर्वमिष वयं तृतीयम्मिन् विभागे दास्यामः।

प्रस्तुतेऽस्मिन् विभागे संशोधनसमये आवाभ्यां गुरु-शिष्याभ्यामतीव सावधानीभूय संशोधितेऽप्यवश्यं स्वलनाः काश्चन सञ्जाता भविष्यन्ति तद्र्थं वयं क्षमाप्रार्थनापुरस्सरं प्रत्येकमिन् खिलानिप विदुषो विज्ञपयामः यद्—ये महाशयाः अस्माकं तास्ताः सञ्जाताः स्वलनाः सूचिय-प्यन्ति ता वयं तृतीयस्मिन् विभागे सादरमुहिखिष्याम इति

निवेदकौ---

प्रवर्त्तकश्रीकान्तिविजयशिष्य-प्रशिष्यौ मुनी चतुरविजय-पुण्यविजयौ.

# विषयानुऋमः।

| विषय:                               | पत्रम्      |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------|--|--|--|
| ८ अट्टमो पउमालंभो                   | २०१         |  |  |  |
| ९ नवमो आससेणालंभो                   | २०६         |  |  |  |
| १० दसमो पुंडालंभो                   | २०८         |  |  |  |
| ११ एकारसमो रत्तवतीलंभो              | <b>२१७</b>  |  |  |  |
| १२ बारसमो सोमसिरीलंभो               | २२०         |  |  |  |
| १३ तेरसमो वेगवतीलंभो                | <b>२</b> २४ |  |  |  |
| १४ चोद्दसमो मयणवेगालंमो             | <b>२</b> २९ |  |  |  |
| १५ पन्नरसमो वेगवतीरूंभो             | <b>२</b> ४७ |  |  |  |
| १६ सोल्समो बालचंदालंभो              | २५१         |  |  |  |
| १७ सत्तरसमो बंधुमतीऌंभो             | <b>२</b> ६५ |  |  |  |
| १८ अट्ठारसमो पियंगुसुंदरीलंभो       | <b>२</b> ८१ |  |  |  |
| 88 ·····                            | *****       |  |  |  |
| ₹•                                  | *****       |  |  |  |
| २१ एगवीसइमो केउमतीलंभो              | ३०८         |  |  |  |
| २२ वावीसइमो पभावतीलंभो              | ३५०         |  |  |  |
| २३ तेवीसइमो भइमित्त-सच्चरिक्खयालंभो | ३५ <b>२</b> |  |  |  |
| २४ चउवीसइमो पउमावतीलंभो             | ३५५         |  |  |  |
| २५ पंचवीसइमो पउमिरिहंभो             | ३५०.        |  |  |  |
| २६ छबीसइमो रुलियसिरिलंभो            | ३६०         |  |  |  |
| २७ सत्तावीसइमो रोहिणिलंभो           | ३६४         |  |  |  |
| २८ अट्टावीसइमो देवकीलंमो (१)        | ३६७         |  |  |  |
| परिश्चिष्टानि                       |             |  |  |  |
| परिशिष्टं प्रथमस्                   | २           |  |  |  |
| परिशिष्टं द्वितीयम्                 | Ly.         |  |  |  |
| परिशिष्टं नृतीयम्                   | હ           |  |  |  |
| परिशिष्टं चतुर्थम्                  | 36          |  |  |  |
| परिशिष्टं पञ्चमम्                   | ५३          |  |  |  |
| परिशिष्टं षष्ठम्                    | 48          |  |  |  |



#### अहमो पडमालंभो

कयाई च गणियारी वणहत्थी आणीओ। सो दिहो य मया उण्णयमुहो, पमाणजुर्संसुरूबहत्थो, धणुपट्टसंठियविसिद्धपट्टो, कच्छभसरिच्छधवलनहमंडियचारुचलणो, वराहसरिसंजघणदेसो, अदुगुंछियछगलसच्छमसुण्णयकुच्छिभागो, ईसिंसमुण्णयग्मसुहवण्णदंतमुसलो, सरसदालिमपसूणनिकरच्छविहराधरो, अकुडिलसंगयपसत्थवालो। तं च दृहूण 5
मया चितियं—एस गतो भदो सुहविणेओ। 'गेण्हामि णं ?' अंसुमंतो पुच्छिओ।
तेण हं निवारितो 'अलमेएणं' ति। अवइण्णो कविलेण राइणा वारिज्जमाणो वि, उवगतो
गयसमीवं। आफालिओ य पच्छओ परियत्तो। अहं पि सिग्धयाए इयरं पासं संकंतो।
सो चक्कमिव भमति। अहं अभीओ वंचेमि से। ततो मया पुरओ वत्थं खित्तं, तत्थ
निवडिओ। दंतेसु चरणे णिमेऊण आरूढो मि गयं। विन्हिओ जणो सह नरवित्णा 10
अंतेडरेण 'अच्छेरं' ति। ततो मि णं छंदेण वाहेउमारद्धो।

वीसत्थो य दीसमाणो जणेण उप्पइओ नह्यलं, तुरियं तुरियं नेइ मं। अंसुमंतो य कुमारो पच्छओ लग्गो। तेणाऽहं दूरमिक्खत्तो। 'को वि मं गयस्वी अवहरइ'ति चिंतेऊण आह्तो संखदेसे जातो नीलकंठो, ममं छड्डे ऊण नहो। अहमवि अडवीय तलागमञ्चे प-हितो, उत्तिण्णो । ण याणामि 'कयरो देसो ?' त्ति मृढदिसो भमंतो सालगृहं नाम सिन्नदे-15 समुवगतो । तस्स य बहिया उज्जाणं, तत्थ 'वीसर्मामी' ति अइगतो। तत्थ य अभगगसे-णस्स राइणो कुमारा आउहपरिचयं कुणंति। ते पुच्छिया—िकं तुम्हे उवएसेण गुरुणो सत्थ-मोक्खं करेह ? अहवा समतिए ? ति । ते भणंति—अत्थि मो उवज्झाओ पुण्णासो नाम. जइ तुब्भे जाणह आएहगयं, पस्सामी ति जाव तुब्भं सिक्खागुणं ति । मया सरमोक्खेहिं जत्थ जत्थ ते भगंति तत्थ तत्थ खित्ता सरा दृढदिहेणै। अनुकलक्खयाए विम्हिया भगंति—20 तुन्मे में होह उवज्झाय ति । मया भणियं-णाऽहं पुण्णासस्स आसाछेयं करिस्सं ति । ते दृढं लगा-कुणह पसायं, सीसा मो तुन्धं। मया भणिया-जइ एवं. तस्स उवज्ञा-यस्स अणुवरोहेण सिक्खावेमि भे, जाव अच्छामि ति । ते तुहा-एवं हवड । दिण्णो णेहिं आवासो । पुण्णासस्स अविदितं ममं उवासेंति ते, ममं न सुयंति खणमवि, भोयण-Sच्छाद्णेहिं य चितंति । आगमियं च पुण्णासेण । सो आगतो वातिगजणपरिवुडो । सो 25 मं पुच्छति—आउहविज्ञं जाणह ? । मया छवियं—जाणामि अत्यं अवत्यं वियत्यं. अत्यं पायविचारिणो गयगयस्स य, अवत्थं आसगयस्स यं, वियत्थं खग्ग-कणक-तोमर-भिंडि-माल-सल-चक्रमाइयं ति. तिविहं मोक्खं पि जाणामि-दृढं विदृढं उत्तरं ति । सो अक्खे-

१ °त्तो सु° शां०॥ २ °सजाणुदे ° ली ३॥ १ अहंगुच्छिय शां० विना॥ ४ °च्छेरयं ति शां०॥ ५ तत्थ य शां०॥ ६ °मामि ति शां०॥ ७ °ण। आउइअक्खयाप् शां०॥ ८ ण ली ३ उ २ मे०॥ ९ °य कीलापुक्वं च विय° शां०॥

वपसाहणेहिं विन्हिओ। ततो केणइ विख्सा तं च तेसिं समवायं सोऊण अभग्गसेणो बवागतो राया। तेण ममं दहूण निवारियं वालवीयणं। कयप्पणामो य कहाय निसण्णो। पुच्छइ य पुण्णासो—केण पणीओ धणुवेदो?। मया भणियं—जहा—

#### भणुदेयस्म उप्पत्ती

इहं भरहे मिहुणधम्मावसाणे कुलगरपणीयहकार-मकार-धिकारढंढनीइओ मणुया ध्रइ-कमंति, तदा देवेहिं समिहुणेहिं उसमिसरी णाभिसुओ पढमरायाऽभिसित्तो। तया पग-तिभद्दया मणूसा पगतिविणीया य आसी पगतिपयणुकोह-माण-माया-लोभा, तदा न किंचि वि सत्थपयोयणं। जया पुण सामिणो पढमंपुत्तो समत्तभरहाहिवो चोइसरयण-णव-निहिपतिसामी जातो, ततो तस्स माणवो नाम निही, तेणं वृहरयणाओ पहरणा-ऽऽवरण-10 विहाणाणि य उवदिष्ठाणि। कालंतरेण य दारुणहियएहि य राया-ऽमचेहिं य समतिविक-प्रियाणि उवदिष्ठाणि पहरणविहाणाणि। निबंधा य कया विउसेहिं। एवं अत्थाणि अव-त्थाणि वियत्थाणि य पवत्ताणि, आउहवेदो मंतविकप्पा य संगामजोग्गा।

करणसहितो पुण आया कयपयत्तो चिक्किदिय-सोइंदिय-घाणिदियपउत्तो छक्किदेसे चित्तं निवेसेऊण हियइच्छियमत्यकजं समाणेति ।

- 15 ततो भणित जोग्गारियओ—सामि! होड भरहरण्णो माणवेण णिहिणा पवित्यं पहरणा-ऽऽवरणिवहाणं, जं भणह—'आया सत्थाणं संघाणे निस्सरणे य रणे य पमाणं'ति तं ण होति. आया भूयसमवायअतिरित्तो न कोइ उवळव्भित, सर्वं च भूयमयं जगं. भूयाणि य संहताणि तेसु तेसु कञ्जेसु उवउज्जंति, ताणि पुढवि-जल-जलण-पवण-गगणसं-णिणयाणि. जो थिरो भावो सो पत्थिवो, जो दवो सो उदयं, र्डम्हा अग्गेया, चिट्ठा
- 20 वायवा, छिद्दमाऽऽकासं. करणाणि वि तप्पभवाणि—सोयं आयाससंभवं सद्दगहणे समत्यं, तती वायवा फासं पिंडसंवेदेति, चक्खुं तेयसंभवं रूवं गेण्हति, नासा पित्थवा गंधगा- हिया, रसणसुदगसंभवं रैससंवेयगं ति. विणड्डे सरीरे सभावं पिंडवज्जंति भूयाणि. कयरो एत्थ आया जत्यं सामित्तं वण्णेह ?. भूयसंजोगे चेयणा संभवति, जहा मर्ज्जगसमवादे फेर्णबुबुयसद्दकरणाणि; मद्सत्ती य ण य मज्जवतिरित्ता तब्भवा, तहा भूयाणं विसयपिंडवत्ती.
- 25 न विज्ञए आया। मया भणिओ—जइ भूँयसंजोगे चेयणापसूँई ति चिंतेसि, न य वइ-रित्तो आयभावो; एवं जहा सरीरी आया मज्जंगसंजोगं मयविगमं च जाणित तहा मज्जेण वि णीयकगुणो वि णायबो. जहा मज्जंगेसु कम्मिइ काले फेणबुब्बुयादओ वि करणा तहा सरीरिणो चेयणा. जाव आया सरीरं न परिश्चयइ ताव विण्णाणगुणा उवलब्भंति. जित भूयगुणो होज्ज तो जाव सरीरं न वावज्जति ताव वेदेज्ज सुइ-दुक्खं. जइया इंदियाणि

१ °मसुओ स° शां०॥ २ °क्खंसे ली १॥ ३ °णं संबंधिस्सरणे रणे य प्रमाणं ति आया शां० विना॥ ४ °णि कजे शां०विना॥ ५ °सहिया शां० विना॥ ६ उण्हा शां० विना॥ ७ रसं संवेदयित ली १॥ ८ ली ३ विनाऽन्यत्र — °णपुलुपुलुसह व ३ गो ३ उ० मे०। °णकुलुकुलुसह शां०॥ ९ भृह्सं क ३ गो ३ जी ३॥ १० दस्य ति शां०॥

सविसयगाहणाणि आया, तो सोइंदिएण उवउत्तो वत्तं सहं सोऊण जिन्भोट्ट-ताळु-द्सण-संजोगेण कयपयत्तो ण कीय पहिवयणं देजा; सहं च सोऊण चक्खुविसए सहवेही न रूवे सरं णिवाएजा; जम्मंतराणुर्भृते य अत्थे ण कोइ सुमरेजा, सुत्तविबुँद्धो इव दंसेइ, सुवंति य जाइस्सराः जइ य भूयसंजोगो एवं सरीरहेतू, न कम्भवसवत्तिणो अँत्तणो सामत्यं, ततो सरिसवण्ण-गंध-रस-फास-संठाणाणि सरीराणि होजा; न किण्हो ममरो, 5 हरिओ सुको, छोहिओ इंदगोबो, चित्तो कवोओ, सुकिला बलागा. जे य विगला जंतवो दीसंति तेसि कयरत्थं मूयगुणं ?, तं मा एवं होहि असग्गाही. अत्थि आया भूयवइरित्तो, सुभा-ऽसुभाणं कम्माणं कारगो, विपचमाणाण य भोत्त ति ॥

ततो केइ सद्दे छंदे (प्रन्थाप्रम्-५७००) अण्णेस य कलाविहाणेस सिक्खिया पुच्छंति । अहं पि तेसिं अविसण्णो आगमबलेणं पडिवयणं देमि । ततो अभगगसेणेण णिवारिया 10 वायगा-मा सामि बाहह ति। को उहिलेओ जणो बहुप्पयारं पसंसित ममं। ततो पुच्छिति अभग्गसेणो—सामि! तुद्भे कओ एह ? कहिं वा पत्थिया ?। मया भणिया—अहं दियादी आगमलोहिओ गिहाओ निगाओ ति। तो भणइ-जइ तुब्भे दियाइ, किं तुब्भे ईस-ऽत्थ-रूवकएहिं वा ?। मया भणिओ—सञ्चमणुयसाधारणेसु कुसलस्स पसंगो न विरुन्सइ। ततो किं पि मुहुत्तं चितिकण भणति-पसायं कुणह, दिस्सउ मम गिहं, वश्वामो ति ।15 मया 'एवं' ति पहिस्सयं। संदिहो णेण कोइंबी-वाहणं सिग्घं उवणेहि । तेण आसो मंडिओ चामरेहिं तरियमुबह वितो । विण्णविको य मि रायाणुमएण पुरिसेणं-आरुहरू सामि ! तुरंगं, उत्तमो एस, आयाणे उ इच्छियवाहि ति । तमहं सिग्धयाए आरूढो चेव दिहो जणेण इच्छियं वाहिंतो । आणिओ य आधोरणेण हत्थी कसिणबलाहगो इव गुलुगुलेंतो, मन्झिममंदो, पडमलयाभत्तिविचित्तकुँथासणत्थो, कणगरज्ञुपडिबद्धो, महुरसरघंटाजुयलो । 20 ततो अभगगसेणो भणति—सामि! हत्थि दुरुहंतु, अहं आसारूढो अणुजाइस्सं, कुणंतु पसायं ति । अहं तस्स वयणमणुयत्तंतो अवङ्गणो द्रतमऽस्साओ । हत्थारोहेण य राङ्गो संदेसेण निसियाविओ हत्थी। तम्मि अहं अणुविग्गो आरूढो । भणिओ य आधोरणो मया-पच्छओ होहि ति । ठितो मि गयमत्थए । कोऊहलिएण य जणेण मे कओ जय-सही सहरिसेण। विन्हिओ राया। पत्थिओ मि सणियं सणियं पासणियज्ञणसन्निरुद्धमग्गो। 25 पसंसति जणो रूवं वयं सत्तं वण्णयंतो । आलिक्खकुसला य केयि जंपंति—अहो ! इमो पुरिसो बरो रुचिरो पडिच्छंदो होहिति ति जइ वसहेति ति । पासायगया य जुवतीओ गवक्ख-वायायणविपडिसंसियाओ कुसुमेहिं उिकारित, चुण्णेहि य घाण-मणसुहेहिं।

१ °िण णे ण आ भां विना ॥ २ °भूए ण अस्ये शां विना ॥ ३ ° बुधा इव दीसंति, सुरुवंति गां ।। ४ असिणो शां ।। ५ शां व कसं विनाडन्यत्र- प्या तो कि ली ३। प्या मो कि मो व सं व गो ३ द० मे • ॥ ६ शां • कसं • विनाइन्यत्र— • तमो आसो आवा • ली ३ । • तमा आसि आवा • मो • सं • गो १ उं० मे०॥ ७ °क्रवाण° ली० य०। °क्रवाण° दे०। °क्रवासण° उ०। °क्रव्हासण° शां० ॥

कमेण य पत्तो मि रायभवणं सुकयतोरण-वणमालं । कयऽग्वपूत्रो उत्तिण्णो गयाओ, विमाणोवमं भवणमतिगतो, परिज्ञणेण रायणो णयणमाळाहि परितोसैविसप्पियाहि दिस्समाणो । कयपायसोओ य सिणेहधारणीयवत्यपरिहिश्रो क्रसळाहिं चेडीहिं अन्भंगिओ सुगंधिणा तेहेण, उहोलिओ य । मज्जणगेहं गतो य मंगलेहिं ण्हविओ। पवरवत्थपरिहिओ 5य भोयणमंडवे सुद्दासीणो कणगमयभायणोवणीयं सादुरसं भोयणं भुंजिऊणं। भणति य मं पडिहारी-देव! सुणह, अम्हं सामिणो अभागसेणस्स दुहिया पुरा नाम पडमवण-वियरणसमृसिया सिरी विव रूविस्तिणी, लक्खणपाढगपसंसियमुह-नयण-नासौ-होह-पयो-हर-करिकसलय-मञ्झदेस-जहणोरुजुयल-जंघा-चलणकमलारविंदा, सरस्सई विव परममहुर-वयणा, गतीय इंसगमणहासिणी. तं च तुन्मं राया अवस्सं देहि ति। मया भणिया-किह 10 जाणिस तुमं एयं वृत्तंतं ? ति । सा भणित-अज राया देविसमीवे परिकहंतो मया सुओ तुन्मं गुणपवित्थरं. भणिया य णेण सिरिमती देवी—पिए! पडमाए अज भत्ता लद्धो, जो देवलोए वि दुल्लो होज, किमंग पुण माणुसेसु ?. ततो देवीए पुच्छित्रो—सामि ! कहिं सो ? केरिसो व ? त्ति. सो भणति-इहेब आगतो अम्ह भागधेजाचोइओ. कहिओ य मे पुबं कोउह् लिएण जणेण. गतो य मि अजं तस्स समीवं. दिहो य मया जणदिहीपरिभुज्जमाणसोभो, 15 मडहभायणायवत्तसंठिउत्तमंगो. छन्नलणंजणसवण्णकंचियपयाहिणावत्तणिद्धसिरओ. सार-दगहवतिसम्मत्तसोम्मतरवयणचंदो, चंदद्वोवमनिडालपट्टो, रविकरपरिलीढपुंडरीयक्खणो, सुनासो, सुरगोवग-सिल-प्पवालरत्ताधरोद्वपद्वो, पण्णगनिक्वालियगगिकसलयसवण्णजीहो, कमल्डमंतरनिवेसियकुंद्मुकुलमालासरिच्छद्सणो, कुंडलविलिह्जिरमणिजसवणो, महाहणू, तिलेहापरिगयकं बुकंधरो, पवरमणिसिद्धातलोवमविसालवच्छो, सुसिलिहपडहसंधि, पुरफ-20 लिह्दीहर्सुओ, उवचियसातचलक्खणोक्किण्णपाणिकुवलो, मणह्रतररोमराइरंजियकरगगो-ज्झमज्झदेसो, पविकसमाणपउमाहनाँभी, आइण्णतुरगवट्टियकडी, करिकरसमरम्मथिरतरोरू, णिगृहजाणू, एणयजंघो, ससंख-चक्का-ऽऽयवत्तलंखियकोमलकुम्मोवमाणचलणो, द्प्पियवर-वसहङ्ख्यिगमणो, सुद्दसुभग-महत्थ-रिभितवाणी, सयछमहीतछपाछणारिहो. तं न मे समं कालहरणं. कहं पाणिग्गहणं कुमारीय पद्मावर्द्धर मे रोयइ ति. देवीय भणियं-25 सामि ! जइ तुब्भे अविण्णायकुल-वंसी वरो वरितो क्रमारीए प्रसावतीए, तो नेमित्ती वि पमाणं कीरड त्ति. सो भणइ-देवि! मा भण 'अविण्णायकुळ-वंसो' ति. सूरो घणप-डलच्छाइयरस्सी वि य पजमाकरबोहेण सहज्जति उग्गतो ति, तहा उत्तमो वि जणो चेहि-एण णजाइ. किं पुण इह संखेवो-जाइ न देवो तो धुवं विज्ञाहरो पहाणधरणिगोयररायवं-सोन्भवो वा. गयं च आरूढस्स से कुओ जयसही कों उहिलएण य जणेण. को य निर्दि 30 दङ्गण नेमित्ति पुच्छति तस्साऽऽदाणे ?, तं पसन्नमणसा होहि. उत्तमवरसंपँतिकक्षाणं

१ °सबहुळं बिस° शां० विना॥ २ °नासोह्व° उ २ मे०॥ ३ °यसळक्ख° शां० विना॥ ४ °णिजुव° शां० कसं० वासं०॥ ५ °नासो की ३ विना॥ ६ °ण अह शां० विना॥ ७ °पत्ती कण्णाणं कह्या° शां० विना॥

कल्लाणभागीणं होति-त्ति निग्गतो देविसगासाओ. संदिहो य णेण मंती विवाहजोग्गं प्रस्माए कल्लं भंडाऽलंकारं उवहावह ति. तं देव! तह-त्ति कयपणिवाया गया।

मम वि सुइसयणगयस्स अतिच्छिया सबरी । उविष्ठियाओ य रायसंदिहाओ महत्तरि-याओ। ताहिं मे कयं परिकम्मं वरजोग्गं। आगतो संती नाम पुरोहिओ कणियारकेसरनियर-गोरो, धवछदुगुह्मयउत्तरासंगो, दुवंकुर-मालिकयमुद्धाणो, उवइयसरीरो, गंभीर-महुरभासी। 5 तेण मि वद्धावितो जयांसीसाए। नीओ य मि णेण सुकयवेदिमंगल्लं चालरंतयं। उवगया य रायवयणेण सपरिवारा य कण्णा पुजमा मम समीवं तारापरिवारा रोहिणी विव गहव-इणो। हुते य हुयवहे सुहुमेण उवज्झाएण गाहिओ मि पाणी पुजमाए अभग्गसेणेण। परि-गया मो अग्गि, खित्ता य लायंजलीओ, गीयाणि मंगलाणि देवीहिं, छूढा य णेण अक्खया, पवेसिया मो गन्भगिहं परितुहेण परिजणेण समं, निसद्वा वत्तीसं कोडीओ धणस्स तुहेण 10 राइणा। विसयसुहमणुहवंतरस मे पुजमाए पिय-महुरभासिणीय सह वश्वंति केइ दियहा।

पिंहारी मं विण्णवेइ कयप्पणामा—देव! कोइ तहणो रूवस्सी तेयस्सी अद्धाणागतो य इच्छिति तुब्भे दहुं ति । ततो मि निग्गतो बाहिरं उवत्थाणिगहं, पवेसिओ य। विदिण्णे पिंहहारेण पिंडओं में चलणेसु । पचिभयाणिओं य 'अंसुमंतो कुमारो' ति । आमासिओं य मया—सागयं ते भद्दमुह!?, वीसमसु ति । ततो कयपादसोओं सिण्हाओं सह मया। 15 महरिहोवणीयवत्थजुयलो भुत्तभोयणो सुहासीणो पुच्छिओं य मया—कहिं सि इहाऽऽगतो ? किं वा निग्गतो नयराउ ? ति । सो में भणति—सुणेह—

अज्ञाउत्त! तुन्भेहिं आरण्णो गओ दमिओ, कओ य विहेओ, परं विम्हयं गतो राया जिणवओ य। ततो तुन्भेहिं निरंकुसो वाहिज्ञमाणो गतो वेगेण पत्थिओ, थोवं गंतूण उप्पइओ। भीतो जणो न किंचि उत्तरं पिडवज्ञित। अहं पुण तुरियं बद्धपरियरो तं 20 दिसं अणुसज्जमाणो पहाविओ मि। पस्सामि य गयं दूरयाए मिहसमिव, ततो वराहमिव, तहा सउणिमव, गतो य अहंसणं। ततो अहं विसण्णो अपस्समाणो। कओ य मे निच्छओ—अणुवछिय अज्ञउत्तं न नियत्तामि ति। ततो पुच्छामि जणं—दिहो भे गतो गयणेण वश्वमाणो? ति. ततो कें इ कहंति—गतो एतीए दिसाए पुरिसवत्तवो सयं पजाओ वा,ण याणामो तीय पिडवित्तं ति। आगतो मि दूरं, दिवसावसाणे ठितो। पमायाए स्वर्ण-25 दाए अहच्छिओ जणवयं, पवण्णो अडविं। ततो आभरणाणि मे पत्तपुढे पिक्खविऊण छाइयाणि फलेहिं। परिहिंदेमि रण्णे फलाहारो। एवं मे गया कह वि दिवसा। वणयरेहि य कहियं—गतो पुरिसो देवरूवी सालगुहामग्गेणं, जारिसं तुमं पुच्छिसि ति। तुहो मि तीय न्हि बट्टमाणीए, पत्तो इहं बाहिं निक्खिविऊण आभरणाणि। तं सफलो मे परिस्समो, जं तुन्भे दिहा अक्खयसरीरा। ततो से मया वि जहाऽऽगयं किहयं।

१ °सीबाए शां० विना ॥ २ आसासि° शां० विना ॥ ३ सिणाओ शां० ॥ ४ अरण्णगए गतो दमि॰ शां० विना ॥ ५ जणो य शां० ॥ ६ °णसाए शां० ॥ ७ °अक्सुय॰ शां० ॥

पष्मिण्णाओं य 'अंसुमंतों कविलरायसुओं' ति अभग्गसेणपुरिसेहिं। पूइओ तुहेण राइणा। मम य पुबसंबंधं सोऊण परमाणंदिओं सहदेवीओ अभग्गसेणो। पुजमा वि सुह्अत्थाणगया पुण्छित मं—अज्ञउत ! तुब्धं किवलातीहिं रातीहिं दुहियातो दत्ताओं. किहं पुण अन्हं गुरुवो, जेसिं अन्हेहिं सुस्सूसा कायव ? ति । ततो से मया नियगपुर-5 निगमो सकारणों कहिओं। सुयपरमत्था य दाहिणदिसाग्यससणसम्माणिया इव माहव-मासणिलणी सुहुयरं विराइया। ततो में तीए सहाऽभिरामियातो, अंसुमंतेण सह वाया-मिकाओं कलाओं परिजिणमाणस्स वश्वति सुदितमाणसस्स सुहेण कालों।।

## ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए पडमाए रुभो अहमो सम्मत्तो ॥

पडमार्छभग्नं० १५६-१६. सर्वग्रं० ५७९२-१४.

10

## नवमो आससेणालंभो

कयाई च अंसुमंतेण सह अच्छहे। उवगतो य अभग्गसेणो पणओ मया गुरुभावेण, विदिण्णासणो उनविद्वो कहेइ-सुणह सामि!, अम्हं पिया सुबाहुराया, तस्स दुवे पुत्ता, जेहो मेहॅसेणो, अहं कणीयसो. ततो अम्ह पिया हंसणिदसीमं काऊण रज्जं विभजिऊण 15 पषदओ निस्संगी. वसामु दो वि जणा जयपुरे. आसपणीए जूए य जिए न देति, जियं मं गेण्हति मेहसेणो. बाहयति मे परिजणं. ततो हं तस्स उिवयंतो इहं ठितो. विसयं पि मदीयं पीडेइ. निवारिओ य न द्वाइ. भणति—अहं सामी रज्ञस्स, तुमं ममं अर्णुए, चिट्ठ वश्रमु य जिहें ते शेयति. अहं पुण एवंबाहमाणं अणुवत्तामहे 'गुरुं' ति चिंतमाणो. सो पुण ममं इओ वि (प्रन्थाप्रम्-५८००) णिवासेडमिच्छति. तं न जाणं कहं अवि रुद्धं ? 20 ति । मया भणियं-जुत्तं एयं, तुन्भे तस्स गुरुवित्तीए चिट्ठह. सो वि परिचितेहिति-एस मया अवस्स परिपार णीओ, लार णीओ वि य विणएण वर्दमाणो ति । अंसुमंतेण भणियं-जो पिचकयं मज्जायं अतिकामति तस्स को विणश्रो ?, मज्जायमतिकामतो निवारियवो, न तत्थ धम्मविरीहो ति। सो कयप्पणामो निगातो। करसति कालस्स मेहणाओ (मेहसेणो) महया समुदएणं उवागतो। अभागसेणो वि नियगवलजुत्तो पशुगगतो । अहमवि अप्पमायनिमित्तं 25 सन्नद्धो रहेण, अंसुमंतो मे सारही । अभगासेणो कहेइ-सामि! जेट्टेण मे भाउणा पेसियं--जइ वा अद्धं धणस्स बाहणस्स वा देहि, अहवा जुद्धनिज्जिओ विसये ण वसिस त्ति. अहं जुज्झामि तेण समं, तुब्भे पासणिया होह ति । ततो अणियाभिमुहो गतो । दो वि सेण्णाणि विहिणा एकमेकसराणि संपलग्गाणि—रैही रहीहिं समं, तुरया तुरएहिं, पदाई

१ °यपवण° शां०॥ २ °भिगामि° शां०॥ ३ पडमालंभो भहमो सम्मत्तो शां०॥ ४ केषुचिदादर्शानारेषु किचित कचित सहसेण इलिप दुश्यते॥ ५ पीछडू ली ३॥ ६ °णुमए उ२ मे०। °णुणए की ३॥ ७ में की ३ विना॥ ८ विरहो उ२ मे०॥ ९ रहीहिं समं रहिणो, तुरपहिं समं तुरवा, पदाई क ३॥

मदातीहिं, हर्त्थीहिं हत्थी, जोहा जोहेहिं। ततो तुरियनिनाओ जणकलयलो समं सि कओ। 'अहं ते विणासेमि, ठायसु सुदुत्तमेत्तं'ति भासमाणाण य जोहाण पवायमिस्स पवित्थरति सहो । सरेहिं सिक्खागुणे दंसेता परिसा छायंति णहं । रहसेण ये मेहसेणवरूं अभिभवति अभगगर्भणऽणीयं । ततो तिक्खाऽसि-सत्ति-कंत-नारायपहकरपरद्धा अभगगर्सणौजीहा सीदिं पवत्ता । विद्वयपसरो पयदृश्यो अभग्गसेणो सनयराभिमुहो । समोच्छरइ मेहसेणो 5 मेहो इव गजमाणो। णिरवेक्खा य जोहा निराणंदं भग्गा नयरं पविसंति। तं च तदवत्थं ससर-बढं पस्समाणी मया भणिओ अंसमंतो-न मम उवेक्खिं विधुरो अभगगसेणो जुत्तं. जहा परसामि नयरं पि णं पविद्वं न मुइहित्ति मेहसेणो. तं सिग्वं चोदेहि तुरगे, निवा-देशि से दप्पं ति । ततोऽभगगसे[णऽ]णीयं संयावंतो पत्तो न्हि समरमञ्झं। ममं च अहि-मुहं पस्सिकण सुरा अविण्णायपरमत्था पहरणवासं मुंचितुमारद्धा । ते य मया छहुहत्थ-10 याए वंझाउहा कया, पिडबद्धा य, विरहा य कया केइ। भणिओ य मया अंसमंती-मेहसेणंतेण चोएहिं रहं, किं सेसेहिं विश्वभाइएहिं ?। ततो तेण कुसलेण पावितो रहो। पविद्वो य सरदुद्दिणं कालमेघो इव मेघसेणो । मया य से णेरतियमारुएणेव निवारियं ति । निफलसरजालो वि जाहे जुद्धतत्ति न मुयइ, ततो से मया सरीरं रक्खंतेण 'संबंधि' त्ति घणु-द्वयं ससारहीयं विणासियं, तुरगा य दूमिया । भणिओ य—मुय मुय आउहं ति. 15 मा ते विणासे हं ति । ततो मृढो गिहीओ अंसुमंतेणं, छूढो नियगरहे विगयपक्को इव विहगो निष्फंदो ठिओ। तं च तदवत्थं दहुं पराभग्गा तस्संतया जोहा। छद्धवलेहिं य अभगमेणपरिसेहिं रहा आसा हत्थी उच्छिणा।

पिवहो मि नयिं । अप्पिओ मेघसेणो वलाहिवस्स । पिवसंतस्स य मे बाल-बुह्रो जणो जयसइं परंजति परमपीतिसंपउत्तो 'देव ! तुम्हं पसाएणं णे धणाणि जीवियाणि य 20 अणहाणि' ति भासमाणो । विमुक्तवाहणो य समुरेण पणिमऊण पूर्ओ सयमेव महरिहेण अग्धेण । अतिगतो य देविसमीवं, अहिनंदिओ य । परमा य साणुकंपा—निग्गय त्य संगामाओ अक्खयसरीरा । पेसिया य मयहरियाओ अभग्गसेणेण—पस्सह सामिसरीरं ति । ताहि य पुच्छिओ अविग्धं, गया य, रण्णो निवेदितं ।

मेघसेणो वि उवणीओ भाउणो विवण्णगुहवण्णो अंग्रुमंतपुरस्सरेण बढाहिबइणा, 25 णेच्छइ किळ पायसोयं गुहधोवणं वा माणेण । ततो भणिओ अभगगसेणेण—भाय ! पुटभेहिं न मंतुं कायवं 'भिचेण गहीओ' ति. गहिय त्था जामाउएण पुजमाभत्तुणा, जो देवेहिं वि ने पचछो जोहेडं होज्ज, किमंग पुण माणुसेहिं ? ति। ततो सो भणित—नेह मं तस्सेव समीवं, तस्साऽऽयत्ता मे पाणा, न पहवामि संपयं अत्तणो ति। अभगगसेणेण 'एवं होड' ति य जंपिए भाउणा पेसिओ कंचुकी मम समीवं। सो णे पणिमऊण एयं वृत्तंतं 30 कहेइ, विण्णवेइ य—वियरह दंसणं मेघसेणस्स राइणो ति। मया भणिओ—पवेसेह णं,

१ त्यीजोहा हत्थीजोहेहिं ली ३ विना ॥ २ य मेघसेणेण भग्गं ति अभगासेणाणीयं शां०॥ १ व्यसेणाजोहा ली ३॥ ४ व्हियं प<sup>०</sup> शां०॥ ५ न सक्को जेउं हो<sup>०</sup> थी ३॥

ममं पस्सा ति, जइ तस्स एयं रोयइ ति। ततो विदिण्णे दो वि जणा भायरो अतिगया। पिडिओ य ममं दृष्णं मेहसेणो पाएसु। विण्णवेइ—देव! अहं मेघसेणो तुन्झं अज्ञप्प-भितिं माहप्पविक्षेत्रो. संदिसह, मया जं कायद्यं। ततो मया भणियं—जा तुन्भं पिडणो देसमज्जाया ठिवया, तं अणहक्षमंता अणुपालेह अण्णोणं. ततो जसो ते भविस्सित, मम 5 वयणं च कयं होहिति ति। 'एवं करिस्सं' ति भणंतो विण्णवेइ—देव! जइ पसण्ण तथ, विसज्जेह मं, जाव परिजणं परिसंठवेमि ति। मया भणिओ—भाडणा अणुमएण वश्वह जहासुहं ति। निग्गतो अभग्गसेणेण य पूजिओ गओ नियगपुरं।

कतिवाहेण आगतो पणतो विण्णवेइ—देव ! अतथ कण्णा मम दुहिया आससेणा नाम. सा तुम्ह सुस्सूसिया होच, कुणह पसायं ति । मया भणिओ—पडमाणुमए जहा 10 भणह तहा होच । ततो तीसे अणुमए गाहिओ मि पाणि मेहसेणेण विहिणा । आससेणा य रायदुहिया दुवापवालकोमलच्छिवया, विकडप्पलपलासलोयणा, नयणसयदृहववयणक-मला, कमलमजलसण्णिहपयोहरा, धरणियलपेरिट्टियसुकुमालतिलुण्णयणखचलणा, चिल-यकमललायण्णपाणिकोमलतला, विसालसोणिफलया, संखित्तमज्झदेसा, मणहरभासिणी । दिण्णं च से पिउणा विजलं धणं, परिचारियाओ संगयाओ, परिभोगो विजलो । तओ हं 15 दोहिं वि रायदुहियाहिं समं गंधवकुमारो विव सहं परिवसामि ति ।

#### ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरहए वसुदेवहिंडीए आस-सेणाए नवमो लंभो समत्तो॥

आससेणालंभग्रन्थाग्रम्—६५-५. सर्वग्रन्थाग्रम्—५८५७-१३,

# द्समो पुंडालंभो

20 कयाई च मया अंसुमंतो भणिओ—कुमार! जित ताव अपुढं जणवयं परसेजामो ।
सो भणिति—अज्जउत्त! एवं होड. अत्थि आसण्णो मल्या नाम देसो लिल्यजणसेवितो
आरामुजाण-काणणोवसोहिओ, तत्थ वश्वामो, जइ तुन्मं एरिसो अभिष्पाओ । ततो
मु अविदिया जणस्स निग्गया उप्पद्देण संवरिडित्तमंगा, दूरं गंतूण पहं पवन्ना । परिसंतं च ममं जाणिऊण अंसुमंतो भणिति—अज्जउत्त! किं वहामि भे ? याउ वहह वा
25 ममं ? ति । मया चितियं—किं मण्णे परिवहित ममं अंसुमंतो भट्टपयं ?, अहवा
मुकुमालो रायपुत्तो, वहामि णं 'परिपालेयवो ममं पवण्णो' ति । ततो मया भणिओ—
आरुहह कुमार!, वहामि ति । सो हसिऊण भणित—अज्जउत्त! न एवं मग्गे वुज्यह,
जो परिसंतस्स मग्गे अणुकूलं कहं कहेति, तेण सो किर वृद्धो होइ ति । मया भणिओ—
जइ एवं, कहेहि ताव तुमं चेव कुसलो सि, जं ते अमिरुहयं ति । ततो मणित—अज्जउत्त!
30 दुविहा कहा—चरिया य कप्पिया य. तत्थ चरिया दुविहा—इत्थीए पुरिसस्स वा. धम्म-

१ °ढामळळोय° ली ३॥ २ °पयद्वि° क ३ गो ३ ली ३। °पइद्वि° उ० मे०॥ ३ आससेणाळंभो नवमो सम्मत्तो ह्यां०॥

ऽत्थ-कामकजोसु दिहं सुयमणुभूयं चरियं ति बुचति. जं पुण बिवजासियं कुसलेहिं चवदे-सियपुवं समतीए जुज्जमाणं कहिज्जइ तं कप्पियं. पुरिसा इत्थीओ य तिविहाऽवबुद्धसु—ड-तिमा मिन्झमा णिकिहा य, तेसिं चरियाणि वि तिबहाणि। ततो सो एवं बोत्तूण चरिय-किष्प-ग्राणि अक्साणयाणि अब्सुयसिंगार-हासरसबहुलाणि वण्णेति। तेण वक्सवेण गतो सुदूरं।

विस्समिकण य एगत्थ सिन्नवेसे अंसुमंतो ममं भणित—अज्ञवत ! आभरणाणि पच्छ-5
ण्णाणि कीरंतु. ततो वीससिणिएण विष्णेरूवेण सुहं पविस्सामो. नामं च तुन्भं अज्जजेहो
होड, अहं च अज्जकणिहो। मया भणिओ—एवं होड ति। ततो णेण मदीयाणि णियगाणि
य आभरणाणि उत्तरीए बद्धाणि। सुहेहि य वसिह पारासेहिं पत्ता मो भिद्दिलपुरं। भण्ह
य ममं अंसुमंतो—अज्जउत्त ! तुन्भे वाहिं विस्समह. अहं आवासं गवेसामि ताव नयरे
ति. मा दो वि जणा भमामो। मया भणियं—एवं होड ति। सो भणित—जिण्णुज्जाणे 10
वर्णवंदसंपादे अच्छह. अविण्णायणयरेसु मतिदुद्धा जणा, जे भहगं पि बाहंति. मा
आर्यांसो होहिति ति। सो गतो।

अहं पि निरुवहयसमाहियखंधरस, मणहरसाह-प्पसाह-पत्त-पञ्चव-कुसुमस्स, सासयगि-रिसिहरहिंग् छकथा उवितिमस्ससोभिणो, सुदितच्छ बरणणोदियस्स असोगपायवस्स छायाप संठिओ अच्छामि । चिरायंतेण अंसुमंतेण मया चिंतियं-अंसुमंतो अप्पमत्तवादी मा 15 ह केण वि छलिओ होजा। एवं च अउछं आकुछचित्तो अच्छामि। पस्धामि य रहवरं तुरंगसंपडत्तं अहिमुहमागच्छमाणं । पत्रभिजाणिओ य मया अंसुमंतो रहगतो, सुरूवो य कोइ तरुणो सारही । उप्पण्णा य मे चिंता—पुष्ठदिहो य सनयरे अंसुमंतस्स ति । पत्तो य रहो, उइण्णो य तरुणो अंसुमंतो य । सो भणति-अजाजेद्र ! अहं वीणादत्तो वंदामि ति। अंसमंतो भणति—अहं अज्जकणिद्रो पणमामि ति। विण्णविश्रो मि वीणादत्तेण—20 आहह रहं, कुणह पसायं, वचामो गिहं ति । ततो अंसुमंताणुमए आह्तदो मि रहं सह अंसमंतेण। संगहिया रस्सीको वीणादत्तेण। परसामि य वश्वमाणो उववण-भवणसमिद्ध-नयरस्त । ममं च परसमाणी जणी रूवविन्हिओ भणति-अही ! रूवं ति दियाइणी. अहवा एतेण वेसेण देवो को वि नयरैरिद्धि पस्सेडकामो अवइण्णो होजा। अण्णे भणंति— के पुण एए महाणुभावा, जेसिं वीणादत्तो इब्भपुत्तो सयं रस्सीओ धरेति ?। अ-25 ण्णेण भणियं—अरहंति विया सबसकारस्स ति । एवंविहे<sup>ट</sup> मंगलालावे सुणमाणो हं पत्तो वीणादत्तस्स गिहं विमाणमिव डहरयं । तत्थ य कयम्घपूओ अवतिण्णो मि रहाओ. अतिगतो य भवणं । सुद्दासीणो य कयपायसोओ सुद्दत्तमेत्तं वीसंतो ण्हविओ सोवयारं सह अंसुमंतेण इब्भपरिजणेण । घाण-मण-रसणवह्नदं भुतो भोयणं । पत्रवत्थपरिहिओ

१ °णिजोण की ३ ॥ २ °प्पवेसेण शां० ॥ ३ °हिवाहिरा° शां० ॥ ४ °णवंदसंबाहे की ३ । °णसंदपादे शां० ॥ ५ जं शां० विना ॥ ६ ७० मे० विनाऽन्यत्र— °बासि हो° की ३ । °बामो हो° क ३ गो ३ शां० ॥ ७ °रोकिट्ठिं प° की ३ ॥ ८ °हे संकावे उ २ मे० ॥

सबणीए संबिद्धो । राईयं च पसुत्ते इन्भजणे पुच्छिओं मया अंसुमंतो—केण वा कार-णेण वीणादत्तेण अन्हं कओ उवयारो १ ति । सो भणति—सुणह—

अहं तुम्ह समीवाओ परस (प्रन्थाप्रम्-५९००)माणो नयरसिरिं पत्तो आवणवीहिं दिसागयपट्रण-गिरिसंमवभंदसमागमं. विकाशय-काइक-कोऊहलिकजणसंकुछं। परसामि 5 य ऽत्थ णाणा देसीयकयनेवस्थे पुरिसे । उवगतो मि एगस्स सत्थवाहस्स आवणं । तेण य कयपणिवाएण विदिण्णासणी उवविद्रो मि भणिओ-अज्जपुत्ती जेण अत्थी तं भणह अयंति-या। मया भणिओ-सोम्म! आवासकेणं मि अत्थी ?। सो भणित-जइ एवं देमि आवासं, करिस्सं सत्तीये सुस्तूसं ति । मया मणिओ-मम गुरू अजाजेट्टो. जो विवित्तो आ-बासो तस्स जोगगो होज ततो परिगाहिओ. अह नै होहिइ ततो अण्णत्य गैविस्सिस्सामि । 10 सो भणति-एवं भवड, पस्सह ताव ति । एवं सह तेण करेमि आलावं, सहो य महंतो समुद्विओ । मया चितियं-अवस्सं हत्थी महिस्रो वा आगच्छेजा, जतो एस जणसंखो-हजणिओ सदो ति । न य पस्सामि तिवहं कारणं, उवसंतो य सदो । सुद्वतंतरेण पुणो तारिसो चैव सबद्ध। मया पुच्छिओ सत्यवाहो-कस्सेरिसो सहो १ किंनिमित्तं वा १। सो मे साहति-अज ! इत्य महाधणा इब्भवत्ता महम्घेहिं पणिएहिं जूयं रमंति, ततो 15 तेसिं आयविकोसणजातो एस सहो ति । ततो मया भणिओ सत्थवाहो-वचामि ताव, अण्णत्थ वि आवासं गवेसामि. जो रुइओ होहिति गुरुणो तत्थ वसीहामो ति । सो भणति-एवं हवड. अहं विज्ञओं नाम उत्तराए विहीए वसामि, तत्थ आगच्छेजाहि ति। ततो 'पसत्थो सेंडणो' ति गतो ज्रयसहं। दाराहिगएण य भणिओ-सामि! एत्थ इच्भपुत्ता जूयं रमंति, माहणाण किं अइगमणपयोयणं ?। मया भणिओ—अज ! कुसलस्स 20 पुरिसमितिविसेसं पाणिलाघवं च दहुं न विबज्झिति । ततो विदिण्णे अइगतो मि सहं। तेसि च अक्खो कोडीओ पद्गितो। ततो 'कयरं पक्खं भयामि ?' ति न परिद्वायइ। अहं च पाइणो ति दिश्रो उ समाणो दोण्ह वि पक्खाणं। पुच्छिओ य मि णेहिं--अज ! जाणह ज्यविहिं ?। मया 'आमं' ति पहिवन्नं। भणिओ य निण्णओ मे जुज्जमाणी, महंतो य पणो उद्विशो । तथो वीणादस्तेण जिओ । तेण य मिह भणिओ-अज! निवे-26 सेंद्र जित ते अत्थि इच्छा, खेल्ला ति । अहं तप्पक्से उवविद्वो । इयरपिक्खका भणंति—साहीणेण अत्थेण कीलियवं ति. दियादिस्स किमेतेण वावारेणं?। वीणादत्तेण भणिया-मदीएण विभवेणं कीलड दियादि ति । ततो से मया आभरणाणि दंसियाणि । भोगिदिहीहिं अजियाणि विय तुहेहिं य पिडवण्णा कीला । ठविया महंता कणग-मणि-वयर-धणपुंजा। ते य मया तुमं तेयसा जिया। भणिया य वीणादत्तेण मणूसा--संगिण्हह 30 माहणसंतं वित्तं ति । ततो हं पत्थिओ । वीणादत्तो य भगति—कत्थ अज्ञो ! पत्थिओ ?

१ न होति त° शां०॥ २ गमिस्सामी ति । स्रो ही १॥ ३ ति आवासं। एवं ही १॥ ४ °तो उद्धि° शां• विना॥ ५ सगुणो शां०॥

त्ति । मया भणिओ—अत्य मे गुरू अज्ञाजिद्धो, तस्स आवासं जोगं गवेसामि ताव । सो भणित—पभवद्द मम भवणस्स ति विभवस्स, वत्थासु गिइं ति । ततो वीणाद्त्तिगिइं गतो सह तेण अहिजायपरिजणं । तस्स य वयणेण सुदिओ मया जूयजिओ अत्थो । ततो सु उवगया तुम्ह समीवं ति ।

मया भणिओ—होउदारो वीणादत्तो, न मे रोयति पीलेउं. अण्णत्य आवासो है घेप्पड, तत्थ अयंतिया अच्छिस्सामो । एवं कए संलावे सुद्दं वसिऊण पभायाए रयणीए भणिओ वीणादत्तो—किज्ञड अण्णत्थ आवासो । तेण निवेद्दयपणा कहंचि पिढवण्णं । कतो रायमग्गोगाढो आवासो, परिचारकजणो य । िठया मो तत्थ । आगया य इञ्भपुत्ता अमरिसिया छेकं कितवं गहाय समच्छरा । ते य मया जिया अयत्तेणं, गया 'देवो गंघबो नागकुमारो वा एस विष्पवेसच्छण्णो' ति जंपमाणा ।

वीणादत्तेण य नंद-सुनंदा सूया आणीया। तेहिं सिद्धं भोयणं। ततो वण्ण-रस-गं-धसंपण्णं हितं मियं पत्थं तं भोयणं भुत्तेण य मया अंसुमंतो संदिहो—देहि नंद-सुनंदाणं पोरागमविसारदाणं पैरिहाणमोल्लं सयसहस्सं ति। ते तं दिज्जमाणं न गिण्हंति। मया भणियं—तुच्छं ति काउं न इच्छंति जइ य, ततो साऽणुणयं गिण्हावेह। ततो ते परमतु-हमाणसा पायविद्धया ममं विण्णवेति—सुणह देव! कारणं, जेण ण गिण्हामो पीतीदाणं—15

अन्हं पियाँ इहं सुसेण्इस राइणो सूतो आसि। कयवित्ती पबइओ। बहुमओ य सो अन्हं बालाणं उवरतो चेव। ततो अन्हेहिं विदेसे पोरागममागमेऊणं 'तिगिच्छायत्ता(तं) स्यं' ति तिगिच्छियं सिक्खिया। आगया य रण्णा य पुंडेण पिउसंततेणं चेव फलेण ठिवया। अन्हेहिं राया विण्णविओ—अन्हं विण्णाणस्स देह वित्ति. तं जइ अन्हं विण्णाणस्स सेति वित्ते देह परिच्छियाणं ततो सेवामो. सेसकालं तुन्हे परिपाल्लिया नयरे वसामो। 20 रण्णा य संविभत्तपंगतिणा परिग्गहिया मो, वित्ती पविद्वया। ततो अन्हे संतोसेणं अच्छामो। मित्तबलेण य कयाइं च अन्हेहिं पुच्छिओ नेमित्ती—कत्थ णे सफला सेवा हिवज ? ति । तेणं आभोएऊण भणियं—होहिति मे भरहद्धसामिपिउसयासे सेवा सफला। अन्हेहिं पुच्छिओ—किंद् सो ? किह वा जाणियवो ?। सो भणित—इहेव णं दिच्छिह, सयसहस्सं च मे तुद्धिदाणं दाहिति ति, तं जाणिह ति । अओ अन्हे 25 संग्यं न इच्छामो, सेवामु ताव। ततो णेच्छंतेहिं च—सामि! इह अइपुं(युं) जं चेव करेमु विभूतिमंतिस्स अन्हे तुन्हं चल्णाणितं करेमों ति पिड्या सिरेहिं।

मया भणिया—गेण्हह मज्झ संतयं अत्यं वीसत्थ ति । ततो णेहिं गहियं पीतिदाणं । एवं णे वचति कोइ कालो । उवसप्पंति ममं कलाकुसला णरा देवयमिव । 30

१ पहा<sup>0</sup> वासं० खं० शां० विना॥ २ ति जओ न गेण्हंति, तऔ शां०॥ ३ शां० विनाऽन्यत्र—<sup>0</sup>या पुण इहं सुसेण<sup>0</sup> गो ३। <sup>0</sup>या पुण्णसेण<sup>0</sup> ली ३ क ३ उ० मे०॥ ४ पशा(ग)यणा शां० विना॥ ५ <sup>0</sup>व वरे<sup>0</sup> शां०॥ ६ <sup>0</sup>मो सिरे<sup>0</sup> शां० विना॥

कयाइं च पासायगणों अच्छामि, पस्सामि य अज्ञाओ धवलपढेसंबुयातो हंसीओ विव जूहगयाओ, जुगंतरिनवेसियदिष्टीओ रायपहेण समितच्छमाणीओ। ताओ य दहूण अंसुमंतो मम समीवाओ दुरियमवइण्णो पासायाओ, गओ तासि पच्छओ। विकाले आगतो कहेइ—

5 अजाजेट्ट! अजाओ दहूण पश्चिमजाणियाओ मे—तातस्स जिद्दमगिणी वसुमितगिणिणी। गओ य मि जिणाययणं, बंदिया य मया भयवंताणं अरहंताणं पिंहमाओ, तयणंतरं पिउच्छा सपरिवारा दया विव सुमितसिहिया। तीय मिम महुरमाहट्टो—कओ सावग!
आगच्छिसि? ति। मया भणिया—पिउच्छा! न याणह ममं?, अहं अंसुमंतो कविलस्स
राइणो पुत्तो ति। ततो णाए अवलोइओ, साणुकंपं च सिणेहमुबहंतीए आपुच्छिओ—
10 पुत्त! सुहं ते? पिया य ते निरामओ?, चिरकालदिट्टो दुक्खेण सि विण्णाओ ति।
मया विण्णविया—अजे! तुन्मं पायपसाएण कुसलं सबकालस्स ति। कहंचि विसिज्जओ
मि ताहे इहाऽऽगओ ति।

अवरज्जुयस्स य निग्गओ, बारसमे य दिवसे आगतो वरणेवित्थओ महाजणपरि-बारिओ, कयप्पणामी परिष्टसंतो साहति-अज्जजेट्ट! अहं तुन्भ पायसमीवाओ निग्गओ 15 पत्तो पिचच्छासमीवं । तत्थ य पुवगतो तारगो सेही । तेण संकहाए पश्वभिजाणिओ अहं । विण्णविया अणेण पिडच्छा-देवी ! अंसुमंतस्स कुमारस्स मया पुंडस्स राइणो समक्खं बालभावे दुहिया दत्ता, सा य संपत्तजोवणा. सयमागतो य वरो, णेमि णं गिहं ति, पुण्णेहिं एरिसी संपत्ती होहिति ति. अणुजाणह-ति ममं हत्थे गहेऊण निग्गतो । नीओ य मैं ऽणेण निययभवणं रायभवणसरिसं। कयग्घपुओ अतीमि । अहिनंदिओ 20 परिजणेण पीतिविसप्पियणयणेण । ततो तारकेण कयं रण्णो विदितं । मयहर-गसपरिसो आगतो राया महया इह्रीए । गिण्हाविओ मि पाणि तारकेण सुताराए विहीय । दिण्णं देक्कं विपुलं । रण्णा वि पूइओ मि वत्था-ऽऽभरणेहिं । न देति य सिट्टि-परियणो तुम्हं पि पायवंदणं काउं 'ण वृहति दिक्खियस्स देवयाणि वि पणिमऊणं' ति । अज उ विसज्जिओ आगतो मि ति । ततो मयाऽभिनंदितो—साहु, जं सि संबंधिवग्गो 25 जातो सुताराए सिहिदुहियाए । महरिहाणि भूसण-ऽच्छायणाणि मे पेसियाणि । कया य अहाहिया जिणमहिमा । घोसाविया सबे य तत्थ कळाकुसळा, समागच्छंति नगर-गोद्वीओ य। तओ वीणादत्तेण सहिओ सवयंसी गओ मि जागरेस । तत्थ य नायरा गंधवं गायंति वायंति यः सिक्खियाणि दंसेंति । राया य कृष्पास्यसंवुओ देवक्रमारी विव मणहरसरीरो । अजिकाए बहुमाणेण वीणादत्त्रगीयं च अंसुमंतेण विसेसियं । रण्णो गेयवारे 30 वीणाद तेण भणियं-अजाजेट्ट ! तुब्भे रायगेजे वाएह वीणं गायह वा, कुणह पसायं ति। ततो मया 'जिणपूयं' ति पडिवण्णं, गीयं च सुइमहुरं। पडता णायरातेण किन्नरगीयएण वा।

१ °डमंडिया का ३ गो ३ ॥ ३ °िस अणे वा विना ॥ ३ घोसिया कां विना ॥

ततो सो य राया ममन्मि गायमाणे परितोसवियसियाणणकमछो इसीसिपसण्ण-सुंद्र-मुद्दो अहियं विराइय (विरायइ)।

निवत्ते य महे अकहो मि संवुत्तो । नंद-स्ननंदेहिं सूएहिं सज्जियं भीयणं । सवाय-रेण य मे नेच्छियं भोतुं। अंसुमंतेण पुच्छिओ-का भे सरीरपीडा जाता? न इच्छिसि तो भोत्तुं पत्थमुवणीयं। मया भणियं-जीय समं मे गीयं जिणजागरे 5 तत्थ मे गयं हिययं. समागमकारणविन्खत्तमतिस्स न रोयए भोयणं। एवं भणिए भणति अंसुमंतो-अज्जेड! सो राया, कीस परायत्ता विव बहुं अजुत्तं भणह ?. अहवा तो तुब्से भूएण केणई महे उग्गा होज्ञ-ति जंपंतो निग्गतो । आणीया अणेण भूयतिगिच्छया । ते अणेण रोयमाणेण भणिया-जहां से पीडा न होइ सरीरस्स तहा सद्यं किरियं चितेह । ते भणंति-रायचत्त ! [मा] अयंडे हुन्भंतु. तत्थ ठियाणे अपस्स-10 माणाणं होमंजण-पाणादीणि करिस्सामो, जहा थेवेण कालेण साभाविओ होइ ति। सो य संलावो मया सुओ, फहिसओ तिज्ञाओं य भीओ य । कयं च णेण विदितं राइणी । सो तरियं संपत्तो । पडिहारीय मे पणयाय किह्यं-आगतो राय ति । सो मे सयणीया-सण्णे नियगासणे सन्निसण्णो । आछिद्धो अणेण कमळकोमलेण परमसुकुमारेण पाणिणा सिरे छळाडे वच्छदेसे य । 'ण म्हे उम्हा सरीरस्स, निहोसं भोत्तवं भोयणं' ति भणतेणं 15 संदिहा नंद-सनंदा-उवणेह, काले भुत्तं आरोगां करेइ। ततो तस्स वयणेण भुत्तो मि विहीय । अंसुमंतेण य भणियं-वश्वउ राय! ति । सो (प्रंथाप्रम्-६०००) मे आवासस्स निग्गतो । ततो मं पुच्छति अंसुमंतो-केरिँसं म्हे सरीरस्स ? किं वा कीरड ? ति । मया भणिओ-सा ते सयमागया मम हिययघरनिवासिणी णिच्छूढा, किं इयाणि पुच्छसि ? ति। सो भणति-किं कीरड?, एत्थ कओ ? जं एवं असंबद्धं जंपह ति।सो मया रोसपलित्तेण 20 तिजाओ निगाओ रोवंतो । अहं पि चिंतयंतो गमेमि कइवए दिवसे ।

आगंतूण तारगो सेही विण्णवेइ—जं भणह सामि! तुब्भे 'कुमारी एस पच्छण्णा कुमारभावं विछंबति' ति तं सबं. तीय य तुम्हेसु मणो निविद्धो. को वा अण्णो तुम्हे मोतूण अरिहो रयणाणं? कुणह पसायं. कीरज भे वरपरिकम्मं। मया पिंडवण्णं। कासवेण य कयं नखकम्मं। तारगसिहएण य सीहसेणेण अमबेण विहिणा दिक्खिड महतीए इह्वीए 25 पाणि गाहिओ मि पुंडाकुमारीए रईए विव कामो। ततो मणोरहळद्वाए तीए सह पमुदिओ विसयसुहमणुभवामि देवो विव विमाणगओ निहस्सुओ। सुमरामि य अंसुमंतस्स—सो त-वस्सी अविण्णायकारणो मया दुक्खिए सो वि दुक्खिओ. मया मयणवसमुवगएण फहिरओं गतो किहें पि होहिइ-ति एवं च चिंतिमि। अवलोयणगएण य मे दिहो नयरमञ्झे बहुजण-सावहकयपरिवारो 'अंसुमंतो एस णिसंसयं'ति चिंतिमि य। 'माणिज्ञो मया अंसुमंतो, 30 सयणं परिषद्ध अग ममं पवण्णो' ति चिंतिय से पेसियं। आगतो य कयंजली पणमिऊण

१ °इ से उ° शां०॥ २ °डे तुब्सं तु शां । विना ॥ ३ °ण जणं अ शां०॥ ४ °सं हे शां । विना ॥

ठितो पुरतो।(??) मया भणिओ—जस्स अंसुमंतो न सहाओ तस्सै इच्छियसंपत्ती किं न होइ?, कहं वा पसंसिस ? ति। सो भणित—कस्स पसाएण मम पसाएण मिहे कजासिद्धि ?ति(??)। पुच्छिओ—कह ? ति। भणित—सुणह। ततो विदिण्णासणे सुहनिसण्णो कहेइ—

अहं ताव तुन्मं पायसमीवाओ रोयंतो गतो सेट्टिमवणं। तत्थ य दुक्तिको अट्टब
5 सट्टो संयणीए निविडिओ। सुतारा य ममं पुच्छिति—कुमार! तुन्मं सारीरा माणसा वा पीछा जं एवं रोवह?. साहह, जहिं कीरइ पिडकारो इति। सा अदिण्णपिडवयणा रोवंती गया पिडणो कहेइ। सो मं साणुसयं पुच्छिति—कहेइ संतावकारणं ममं गूढ़-न्ति। ततो से मया कसारेकण परिजणं किह्यं तुन्मं वयणं बाहा य। सो भणति—मा दुक्तिओ होह. अवस्सं होज एयं कारणं. कुमारो सवकालसरवण्णपच्छाइओ दिरसणं देइ. विवस्सं 10 अंतगमणं-ति सोऊण निग्मओ। सुहुत्तमेत्तस्स य वसुमती गणिणी पिउच्छा मे आगया। सा मया बंदिया, भणति ममं विरिद्धए अवकासे—सुणाहि पुत्त! अज्ञाजेट्टगेलण्णकारणं संपत्तयं। मया भणियाओ—कहं?। ततो भणति—

#### युंडाए उप्पत्ती

इहं आसि सुसेणो नाम राया, तस्साऽहं महादेवी । मम य पुत्तो पुंडो राया आसि ।
15 सम्बरिक्खयअणगारस्स समीवे णामिजिणप्पणीयं चाउज्ञामं धम्मं सोऊण सह मया
पषदओ पुंडं रजे निक्खिविऊणं । अहं सुयसिणेहेण इहेव ठिया । राया निस्संगो गुरुसहिओ अप्पडिबद्धो विहरति । अणवद्यो य मे पुत्तो ।

अहं च कयाइं अजाहिं सहिया सम्मेयं पश्चयं निसीहियं वीसाए तित्यगराणं वंदिउं पित्थया। तस्य य मो मंद्रसमीवे बुच्छाओ। रितं च तत्थ पद्मए देवुज्ञोवो जातो। 20 ततो परमिविन्दियाओ आरूढा मो गिरिं। वंदिउं निसीहियाओ जिणाणं, एगदेसे परसामो दो अणगारा—चित्तगुत्तं समाहिगुत्तं च। 'तेसिं देवेहिं णाणुप्पत्तिमहिमासमागपिंहं कन्नो बज्जोवो आसि' ति विण्णायकारणाओ ते विण्एण वंदिऊण पत्थियाओ। भणियाओ य तेहिं—अज्ञाओ! अच्छह मुहुत्तं, सिरिसाणं णेह ति। ततो विज्ञाहरमिहुणं परमरूवं बवयंतं, 'णमो परमगुरूणं' ति य बोत्तूणऽविद्याणि, तेहि य पद्मावियाणि। दिण्णा य वि- 25 ज्ञाहरी मम सिस्सिणी। पत्थिया य मो ते वंदिऊण। पुच्छिया य सा मया—अज्ञा! कहं तुक्मं ते एते परमगुरूणों रित। सा कहेइ—

#### चित्तवेगाअत्तकहा

वेयहे पष्टए कंचणगुहा नाम [गुहा] अत्थि विविद्दधाउमंडिया, पायवेहिं साउ-फलेहिं उववेया। तत्थे चिय अन्दं इओ अणंतरभवे मिहुणं वणयराणं आसी—तेंदुओ 30 हत्थिणिंगा य। तत्थ य कन्द-मूल-फलाहारा णिवसामी सुदं। एते य मुणिवरा तत्थ

१ 'स्स द्वसीयं संपत्तं किं म होति क्यं वा शां० ॥ २ महे शां० ॥ ३ जाहे शां० विना ॥ ४ 'सादुफ' शां०॥ ५ 'स्यडड अ' शां०॥ ६ ७० मे० विनाऽम्बन्न-'विका स शां०। 'विमागवा क ३ की ३ वी ३ ॥

पहिसं ठिया अम्हेहिं विद्वा। 'एते रिसओ महाणुभाग' ति परमाए भत्तीए बंदिया, निसं-तिया य फलेहिं अमयरसेहिं। ते मूणवयधरा निबला ण पिश्वयणं हिंति, फलाणि ण पिरेगेण्हंति। ततो अम्हे गयाणि सकाऽऽवासं। समत्तनियमा य ते गया गगणपहेण कत्थ वि। अम्हे पुणो वि ते वंदमाणाइं विम्हियाणि, ते चेव मणे शिवहताणि तेसिं गुणे चित्रयंताणि विक्कुवायहयाणि कालं काऊण——

ततो हं उत्तरसेढीए चमरचंचा नाम नयरी, तत्थ य प्रवणवेगो नाम राया, देवी पुक्खलवती नाम, तीसे दुहिया चित्तवेगा नाम जाया। 'उत्तममहिला य होहिति-ति ऊरू विकत्तिऊण ओसही णे पिक्खला, तीसे पभावेण कुमारो ति नज्जमाणी परिवड्ढामि' ति अम्मधाई य कह्यति जोवणोद्ए। एवं मंद्रसिहरे जिणमहिमाए वृहमाणीए दिहो मि दाहिणसेढीए र्यणसंच्यपुराहिवगरुलके उसुएणे लोकसंद्रीए अत्तएण गरुलवेगेण। 10 तस्स य ममं पस्समाणस्स तिबो नेहाणुरागो जातो। विण्णाया य णेण—जहा 'एस कुमारि' ति। अभिक्खणं च पेसेति गरुलवेगो ममं वरे । ताव यण मुक्को जोगो जाव दिण्णा मि तस्स। ओसिह च णीणेऊण संरोहणीए साभाविया जाया। ततो कल्लाणे मह्या इद्वीए वत्ते भुंजामि भोगे निक्विग्णा।

कयाइं च सिद्धाययणकूडे महिमाए वट्टमाणीए एते अणगारा तत्थेव गया आसीणे 15 वहूण, वंदिऊण य पुच्छति गरुळवेगो सह मया—भयवं! जाणामि 'दिटपुत्त त्थ कत्थ-इ'ति । तेहिं भणियं—सावग! आमं. अण्णभवे कंचणगुहाए तुम्हे वणयरमिहुणं तेंदुगो हित्थणी य आसि ति । साभिण्णाणेण कहिए समुप्पण्णजाहस्सरणाइं पिडया मु परमेण विणएणं तेसिं चळणेसु 'वंदणगुणेणऽम्हेहिं विज्ञाहरत्तं पत्तं' ति । इय तेसिं समीवे गुण- वय-सिक्खावयाणि गहेऊण गयाणि सपुरं।

अण्णया य गरूलके उत्तराया समुरो मे जायनिवेओ गरूल वेगस्स रक्षं दाऊण, कणि-हगं च गरूल विक्तमं जुनरायं ठवेऊण पबइओ । ततो अन्हे रायसिरीं अणुभवामो । एतेसिं च अक्ष इहं मुणीणं केवल महिमानि मित्तं देवया अहासि णिहिया समागया। अन्हे वि देवुक्षोयिविन्हिया उवागयाइं, वंदिया य देवपूर्या गुरवो । कहिओ धन्मो देवाणं विक्षाहराण य। पिडिगया पिरसा। अन्हेहिं वि जायसंवेगेहिं पुत्ते संकामिय रायल च्ली 25 पश्च इं च आगया मो। एएण कारणेण अन्हं एते अण्णभवे वंदणिक्ष ति परमगुरवो।।

एवं कहिंतिये दिहं तं ओसहं सांछेहाविछे दंसियं च तीए अजाए। गहियं मया कोंडहहेण 'महप्पहावा ओसहि' ति । तओ अणाए अण्णत्थ अवगासे सारोहिणी दंसिया, वैगहदा दुक्खिया गहिया (?)। आगया मो णयरं इमं ।

कयाइं च इब्भपुत्ता वित्रि भायरो, तत्थेगो पोएण गतो, दुवे आवणसंबवहारिणो । 30

१ °णेण वहं° उर में ।। २ °ण तिलो° करा। ३ °मि मया दि शां ।। ४ शां ० विनाऽन्यत्र—सासे -हावि॰ कर्स ० उ० मे ० । सासोवि॰ की ३ मो० सं० गो १ ॥ ५ °सह ति की ३ विना ॥ ६ सराह॰ उर ने ०॥

विवत्ती पोयस्य जाणिऊण दोहिं वि तेहिं भणिया जेहा भाषजा—दंसेहिं कुडुंबसारं ति । सा न इच्छति दंसेनं, तुण्हिका अच्छइ। ते य रायकुलमुबद्धिया विण्णेवेसु पुंडरायं— देव! अम्हं जया अम्मा-पियरो कालगया तया 'जेहो भाया पमाणं' ति काऊणं अत्थतित न करेमी, सो पोएण गओ. तस्स न नजइ का बहुमाणी?. घरणी य से न दंसेड 5 कुइंबसारं. दवावेह, कुणह पसायं ति। रण्णा संदिदो तारगो सेही। 'जहा आणवेह एयं ति एवं किज्जड' तेण नयरचारनिउत्ता पुरिसा पेसिया इब्भगिहं। ते य घरणीए वयणं कहिंति । सा आवण्णसत्ता किर भणति-भत्तुणो पवित्तीतेणं दंसेमि सारं. जइ दारिका ततो साराणुह्वं देजा पडिवजित्ता. सेसं देवराणं अप्पिणिस्सं ति । रण्णा णेगमसमक्खं तारगो पुच्छिओ-कहं निष्कत्ती कज्जस्स ? ति । तेण भणिओ-सामि ! गब्भत्यो वि 10 पत्ती पेईकं अत्थं सारक्खइ ति । रण्णा भणिओ-एवं पत्ता महत्पहावा, अहं अपत्ती, न नजाति कहिं भविस्सति रजासिरि ? ति । छिण्णे ववहारे सेहिणा अहिनंदिओ सेही रण्णा । प्रत्तलंभाभिकंखी कयाइं च अंतेजरमतिगतो। दिहा अणेण देवी पारावयमिहुणं पोयगाणि चारेंतं परसति णं तगगयदिद्वी । प्रच्छिया णेण-किं परससि ? ति । भणति-सामि ! पा-सह ताव कालागुरुध्वसामलं, रत्तचलण-णयणं, अप्पणो छुद्दं अगणेमाणं पुत्तसिणेहेण 15 तुंडेण उच्चिणिऊण पोयगमुहेस उक्किरमाणं. अन्हं अणवचाणं किह कालो गमिस्सइ ? ति । कयाई च कोसिको नाम तावसो कुंडोदरीय भारियाय सहिओ अइगतो रायभवणं। कैंढिणेण पुत्तज्ञ्यलं, एगो कंडोटरीअहिगतो, पच्छओ सो(से) एको । दिण्णाणि से वत्थाणि विविद्दरागाणि । पुच्छिया य कुंडोदरी-अजे ! इमेसु ते चडसु सुएसु कयरिम अहिगो सिणेहो ?। सा भणित-राय! न मे विसेसो. जो पुण वाहितो निग्गतो वा 20 कतो य चिरायए तम्मि अहिगो ति । विसिज्जियाणि एयाणि । दृष्टण-तावसाण वि रण्णो-वजीवीणं पुत्ता अत्थि, मम नाम रज्जपतिणो पुत्तो नत्थि ति सोयणिज्ञो मि परियणस्स । किन्ह काले गते अंतरपत्ती सुण्हा में संवृत्ता, संदिद्वा मया-जया वि दारिकं पसवे-जासि मंद्रभागयाए तया ममं तक्खणमेव विदितं करेजासि ति । पुण्णसमए य जाया कण्णा। तओ सा ओसही जहासुएण पिनखत्ता विहिणा। देवीए धाईए य ममं च 25 विदितं । तं पुत्त ! एस सब्भावो-एसा कुमारी अकुमारज्जगणपरिसगमेहणमए (?)अ तीए, अजाजेद्वो उत्तमो पुरिसो जेण विण्णाया । एवं च साहिऊण गया रायउछं।।

अहमवि अमचसीहसेण-तारग्धिहओ तुम्हं कल्लाणकारणमणुहे वं गओ रायवलं । रण्णा ऊरं विकत्तिऊण ओसही अवणीया, सारोहिणीय समीकया ओर्साह पमत्ता । विवाहो मम पसाएण तुन्मं संपति । तो सबलवाहणो य गुहिय-विम्मयभडवंदपरिविओ अच्छा - 30 महे । एवं जाणह मम पसाएण इच्छियजण (प्रन्थाप्रम्—६१००) संपत्तति । ततो मया

१ व्याविसु पुं उ० मे०। व्याविति पुं शांगा २ शांग विनाडन्यत्र व्ह्इ अत्थसारं रक्ख ली ३ गो १ उ० मे०। पेयक अत्थं सारक्ख क ३ ॥ ३ कहिणेण शांग विना ॥ ४ य वाराइए शांग विना ॥ ५ व्हें यं गां शांगा ॥ ६ विना ॥ ५ व्हें यं गां शांगा ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यं गां शांगा ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यं गां शांगा ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यं गां ॥ ६ व्हं यो ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यं गां ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यं यो ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यो ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यं यो ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यं ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यं यो ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यं यो ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यं यो ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यो ॥ ६ विना ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यो ॥ ६ विना ॥ ५ व्हं यो ॥ ६ विना ॥

पूरितो अंसुमंतो, तस्साऽणुमएण पगितमहत्तरा सेणाणायगादको य । पेच्छए सीहसेण-तारगसहिको अंसुमंतो नरवितकजाणि ।

चितियं मया—अहो! अच्छिरियं, वणचराणि णाम साहुवंदणगुणेण उचागोयाणि विज्ञा-हरेसु वि जायाणि. धम्मे रती य से तप्पभवा चेव जाया. अहवा पगतिमह्याणि ताणि तिवेण सुद्धपरिणामेण वंदिऊण तवोधणे जित मणुयरिद्धी पैत्ताणि, कोऽत्थ विम्हओ ?. मरु-5 देवा मयवती उसहदंसणेण विसुज्झमाणलेसा अपुवकरणपविद्धा नेवाणफलमागिणी संवुत्ता।

एवं चितिकण पुणरिव विसयपसत्तो निरुस्मुओ विहरामि। अविवरीयसहसेवणासुदितमणसकुमुदालभागसोमाभा(?) जाया य आवण्णसत्ता देवी पुंडा। तिगिच्छगोपदिदृभोयणरया
अविमाणियडोह्छा य पयाया पुत्तं रायलक्खणोववेयं। परितुद्दा य पगतीओ । कओ उस्सवो।
नामं च से कयं 'महापुंडो' ति। एवं मे सुहेण वच्चति कालो सुयदंसणाणंदिययस्य ति॥ 10

### ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरहए वसुदेवहिंडीए पुंडालंभो दसमो सम्मत्तो ॥

पुंडालंभग्रन्थाग्रम्—२५४-८. सर्वग्रन्थाग्रम्—६१११-२१.

#### एकारसमो रत्तवतीलंभो

15

अहाऽहं रितपसत्तो कयाइं सुरयपिरस्समखेदितसरीरो सह देवीये मणोरहळद्वाए पस्तो।
सुन्नो य मया दीण-कळुणो अहिवाहारो—अहो! सुिह्नओ जणो सुहं सुयइ पणयणीजणस्त वम्महं दाऊण ति । तेण य सहेण पिंडबोहिओ पस्सामि रयणकरंडगहत्यं कळहंसी पिंड-हारी। सा रुयंती ममं उस्सारेऊण भणित—सामि! देवी सामळी करेइ भे पणिवायं. अम्हि पेसिया सुमरमाणीए तुन्भं पायसमीवं। मया पुन्छिया—कुसळं रण्णो सपरिवारस्स १ देवीए 20 य सामळीए य आरोगं १ ति। सा भणित—सुणह सामि!, अंगारको दुरूपा भहिवजो अम्हेहिं अहिजुंजिउमागतो. ततो राइणा तुन्भं तेजसा जुन्झेण पराजिओ, गिह्रयं च किन्न-रगीयं नयरं. इयाणि रज्जळंभहरिसए परियणे देवी तुन्भे दहुमिच्छति। 'तीए वि होड दुन्खपिरमोक्स्बो' ति मया भणिया कळहंसी—णेहि मं पियाए सामळीए समीवं ति। सा तुद्धा ममं गहेऊण उप्पइया। जाहे अण्णं दिसाभायं नेइ, न वेयहुाभिमुही, ताहे 25 भया चितियं—धुवं न एसा कळहंसी, का वि मं दुद्धा वहति एएणं रुक्षो य णेण । सो नहो। अहमवि निराधारो पिंडओ हरए। तं च सळिळं मंदवहं। चितियं मया—महानदी नूणमेस ति। ततो मि उत्तिण्णो वीसमामि। सुओ य में संखसहो—नूणं नयरं अत्थ ति।

१ उचियगाणि शां० विना ॥ २ पत्ता, ण कोइ इत्थऽत्थि विम्ह शां० ॥ ३ रिउसुइ उ २ मे० विना ॥ ४ ॰सोभभा शां० विना ॥ ५ ॰पुंडाळंभो दसमो सम्मत्तो शां० पुष्पिका ॥ ६ ॰स्स इत्थं दा॰ ली ३ ॥ ७ ततो म॰ शां० ॥ ८ मए सं॰ शां० ॥

व० हि० २८

ता पर्भायं रयणीए । गतो मि नयरसमीवं । पुच्छिओ य मया पुरिसी-कि नामयं नयरं गंगानदीतीरभूसणं ?। तेण भणियं—इलावद्धणं णयरं. कओ वा तुब्भे एह जओ न जाणह ? ति । मया भणिओ—िकं तेह एयाए कहाए ? ति । तत्थ से ण्हाओ । पच्छ-ण्णाभरणो छाया-पुष्फ-फलसंछण्णपायवोवसोभियं धणतोवमाणं पस्सामि पुरवरं सुक्रवचपा-**४ वारद्वारागार्ढंफरिइपरिक्लेवेवि** उछगो उरवरं । पविद्वो य म्मि रायमगगमणेगरह्मुसंचारं बहुरसिक-विविद्दवेसनराऽऽकुछं । परसामि पसारियाणि दुगुह-चीणंस्य-हंसलक्खण-को-सिंज-कसवद्धणादीणि वत्थाणि, तहा सेकयाणि कुंकुम-कुवलय-पलास-पारावयगीव-मणो-सिला-पवालवण्णविविहरूवगविराइयं(?), वीणापट्टगनिगरे, मिगलोमिके य, विविहरागे य अमिलाकंबले, मणि-संख-सिल-प्पवाल-कणग-रययमाभरणविद्याणाणि य, तद्या गंधंगाणि 10 घाण-मणहराणि पस्सहे। एगस्स य सत्थबाहरस आवणमुवगतो निह । सो य कड्कजणब-क्लित्तचित्तो वि ममं साद्रं भणति—उवविसह आसणे ति । उवविद्वो मि । तस्स य महत्तमेव सयसहस्सं पडियं। सो य परिओसवियसियमुहो क्यंजली ममं विण्णवेइ-सा-मिपाया! अज तुन्भेहिं मम गिद्दे भोत्तवं. कुणह पसायं ति । मया पिडवण्णं—एवं नामं ति । सो भणति—वीसमह इहेव सहत्तं, जाव गंतूण फेणइ कारणेण एमि ति । तेण य 15 दासचेडी य सुरूवा ठविया आसणे । सो गतो । सा मे पुच्छमाणस्स परम्मुही पिडवयणं देति। मया भणिया—बालिके! कीस परामुही संख्वह ? अणभिजाया सि ?। सा भणइ— सहस्स मे पडिकूछो गंधो लसुणोषमो, तं जाणमाणी कहं तुन्भं अभिसुही ठाइस्सं? ति । मया भणिर्या-मा दुम्मणा होहि, अवणेमि ते जोगेण वाहणपरिकुट्टाइं गंधाइं आणेहि द्वाणि जाणि अहं उवदिसासि-ति । उचारियाणि जहा, तीय उवणीयाणि । सवाणि 20य जोइयाणि संणिद्धयं सण्हकरणीयं नलीयंते भरियाणि । कया गुलिकाओ, जांओ तं गंधं उबहणंति, जाओ य कुवर्लयसुगंधे वयणं कुणंति। कमेण य तीय सुद्दे धरियाओ। जाया सुरमिसही । आगतो सत्यवाहो । तीए य तिवहं गंधं उवलक्खेऊणं णेति मं गेहे । ततो सोवयारं भैजाविर विवित्ते अवकासे महरिहवत्थपरिहियस्स स्वणीयं भोयणं कणग-रययभायणेण सुकुसछोपायसिद्धं, सीहकेसर-कुवल्यैंफालफलमोदकं (१), पप्पदुत्तरकुम्मासमो-25 यगचकारिकसिरिविट्टभातिका(?) भक्खा, मिंदू-विसेद-सगसिद्धा य कलमायणी, रार्थसाद-उप्पाय विविद्या लेज्झा य, जीहापसायकराणि ठाणकाणि य विविद्दसंभारसिद्धाणि, पेजा काय केंण (?)। ततो सादरपरिजणोवणीयं भोयणं भुत्तो य, कर्लीयचुण्णपक्खालियकर-वयणो

१ व्या स्थणी। पगतो क ३ शां०॥ २ सुम्ह शां० विना॥ ३ व्यं पस्सा शां० विना॥ ४ व्या रिक्को शां० मे० विना॥ ५ व्या सहणा हो हु, अव कसं० शां० विना॥ ६ संणिहियं शां०॥ १० व्या सहणा हो हु, अव कसं० शां० विना॥ ९ सेणिहियं शां०॥ १० व्या यं शां० विना॥ ११ व्या यं शां० विना॥ ११ क्या शां० विना॥ ११ मजिंद शां०॥ १४ शां० विनाध शां० विना॥ ११ मजिंद शां०॥ १४ शां० विनाध शां०॥ १६ विनाध शां०॥ १६ विनाध १६ विनाध १६ विनाध १६ विनाध १६ विना॥ १८ शां सासस्व शां०॥ १६ विना॥ १६ विना॥ १८ शां सासस्व शां०॥ १६ विना॥ १६ विना॥ १० कण। १० विना॥ १० कण। १० विना॥ विन

य आयंतो, सुगंधफळिवसद्वयणो रहिओ आसणाओ। सेसमवणीयैमण्णं परिचारिगाई। सद्याणि में अंगाणि विक्तिगणि वण्णकेण घाण-मणवहभेणं। सुरभिकुसुमकेप्पिए सत्थाह-संविद्धे सुद्दबत्थसंवुए सयणीए संविद्धो मि। ख्वासए भुत्तभोयणं सत्थाहो य समं। पुत्रिकुओ य मया—केण कारणेण अहं भो! आणिओ तुब्भेहिं? 'सामिपाया! मम गिड्डे भोत्तवं'। से ततो कहेड़—

#### रत्तवती-लसुणिकापरिचओ तप्पुवभवो य

सामी! इह भद्दो नाम सत्थवाहो आसि। तस्स य पुजमिसरी नाम भारिया। तेसिं मणोरहसयलदो पुत्तो अहं मणोरहो नाम। पत्तजोबणस्स य मे सरिसकुलाओ आणीया भा-रिया पुजमावती। तीसे अत्तिया मम दुहिया रत्तवती दारिया। तीए समगं जाया दासचेडी, सा य लघुणगंधमुही, ततो सा 'लघुणक' ति बालभावे भण्णमाणी ममं गिहे परिवहृति। 10-

कयाई च सिवगुत्तो नाम अणगारो तिगालदिसी विजलोहिनाणी इहाऽऽगतो, कामत्थाणोपवणमञ्झगतो य मया सकुलेण वंविओ। धम्मकहा य तेण भयवया कम्म-विवागकहा पत्थुया। जहा—

सावय! कम्माद्याए कम्मोद्दण य असुद्देण णरगगामी जीवा भवंति, सुभा-ऽसुभकम्मोद्दण य तिरियगति-मणुयलाभो, सुभकम्मोद्दण देवलोगगमणं। नेरइएसु तिबाऽसु- 145इक्षम्मा चिरहितीया भवंति। तिरिएसु दुवण्णा दुगंधा दुरसा दुष्फासा हुंडसंठिया, मणुएसु
जातिविहीणा दुवण्णा दुगंधा अणिहफासा कुसंठिया अणाएज्जवयणा कुसंघयणा भवंति।
देवेसु वि य वहं(?)तव-णियम-दाण-मिच्छातवदृसिया किव्विसिया-ऽऽभिओग्ग-देवदोह्गगलाभिणो भवंति, पेलवा वा कम्माण चएसु रहस्सकालहितीया भवंति। तिरिय-मणुएसु णाइकिलिहज्ज्ञवसाणा अपसत्थवण्ण-गंध-रस-फास-संठाण-संघयणा भवंति। विसुद्धतरलेसा तिरिया 20.
अकम्मभूमीसु समसुसमासु कालेसु वासेसु समुष्पज्ञंति। मणुया पुण विसुद्धचरण-दंसणतवोवहाणा देवलोयाक्षो चुया उत्तमरूव-सिरी-लायण्णा माणणिज्ञा महाभोगिणो विणीर्यां
दाणसीलया भवंति; अहमिदविमाणचुया वा परिक्खवियिकलेसा नेवाणलाहिणो भवंति।

ततो कहंतरे य मया पुच्छिओ सिवगुत्तो अणगारो—भयवं! इमीए किं मण्णे दारि-काए छसुणगंधो वयणस्स ? ति । ततो भणति—सुणाहि—

चक्कपुरे अतीयकाले पुष्फकेऊ नाम राया आसी । सो तिवग्गाऽविरोहेण पुरं रज्जं च पालेति । तस्स य पुष्फदंता नाम महादेवी आसि पुष्फवती विय महुमासल्डली मणोज्जरूवा । तीसे पंडितिका नाम सेजपाली हिया कुसला बहुमया आसि । ततो सो राया पुष्फकेऊ देवगुरुस्स अणगारस्स समीवे धन्मं सोचा पुत्तस्स रज्जं दाऊण पद्मइओ ।

१ °वं महं परि॰ शां० विना ॥ २ °कवापीडे सत्था॰ शां० ॥ ३ सो शां० ॥ ४ °क्किन म॰ शां० ॥ ५ °वसरीरका॰ उ० मे० ॥ ६ °यदा॰ की ३ विना ॥ ७ °का य भ॰ उ० मे० ॥

25

पुष्फदंता देवी सेह पंडितिकाए अणुपबह्या रायाणं। ततो पुष्फकेऊ अणगारो अपरि-विषयिनरगो अहिगयसुत्त-ऽत्थो तबुँ ज्ञतो विहरिऊण विहुयकम्मो निव्बुओ। ततो पुष्फदंता य अज्ञा जाइ-कुल-रूष-ईसरियमएण पंडियं अज्ञं अवज्ञाणंति निव्मत्थेइ—वीसरिता ते जाई, अवसर ति, पूइमुही मा मे अभिमुही ठाहि, मा य आसण्णा पिडवयणं देहि, वित्थाच्छण्णमुही परिसक्तमु मे समीवं ति। तक्षो सा पंडितिका एवमवि गरिहया वितेति—सत्रं भणाति देव(वि)-त्ति पिडिति से पाएसु 'खमसु मे अवराहं' ति। तह वि पणयं वंदति। ततो तीय अहियासेमाणी सम्मं हीलणं पंडितिका णीयागोयं कम्मं खवेति, सुहवण्ण-गंध-रस-फासाओ आदेज्ञवयणा उद्यागोयं च णिवत्तिया। पुष्फदंताए पुण गिवयाए पृतिमुहता णीयागोयया णिवत्तिया। जं च पुष्फदंता तवं पगेण्हित तं पंडिका वि 10 अणुवत्तप। ततो [दो] वि कालं काऊण सकस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो अग्गमिह-सीओ जायाओ। ठितिक्खएण चुया जा पंडितिका सा तव धूया रत्तवती जाया, जा पुष्फदंता सा लसुणिका जाया। रत्तवई अद्धभरहाहिवइपियभारिया भविस्सति॥

मया पुणो पुच्छिश्रो—कहं(हिं) सो रत्तवितिभत्ता ? कहं वा वियाणियबो ति नं ?। ततो भणति—जिन्म णे आवणे गयस्स पायणिसण्णे तक्खणादेव सयसहरसळाभो भविस्सित, 15 छस्रणगंधिं च दारियं सुगंधमुहिं च काहिति सो 'अद्धभरहसामिपिउ' ति ।

एवं कहिए वंदिऊण तं महरिसिं अइगओ। तप्पभिति च लसुणिका चेडी आवणे साहीणा अच्छित्ति। लाभो य में जहां संदिष्टो साहुणा तहा अज जातो। एवं च मया विण्णवेयं ति।

तओ सोहणे मुहुत्ते(प्रन्थाप्रम्-६२००) रत्तवतीए पाणि गाहिओ सत्थवाहेण विहिणा। 20 ततो रत्तवतीए रत्तंत-कसिणमञ्झ-धवललोयणामयभूयवयणचंदाए चंदप्पभावदायाऽऽहरिय-सिरीय सिरीअ विय पजमवणविहारदङ्याए सह विसयमुहमणुभवंतो सुहं वसामि ति ॥

# ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए रत्तवतीलंभो एकादसमो सम्मत्तो ॥

रत्तवतीलंभग्रन्थाग्रम्-९२-१४. सर्वग्रन्थाग्रम्---६२०४-३.

## बारसमो सोमसिरिलंभो

क्याई च भणित मं सत्यवाहो वाससमए—सामिपाया! महापुरे नयरे इंद्महो अईव पमुदिओ. जह इच्छह वश्वामु पिसडं ति । मया पिडवण्णं—एवं भवड ति । ततो उव-गया महापुरं नयरं सुरपुरसिरच्छं । बहिया य नयरस्स पासाया बहुविहा । ते दृदूण मया पुच्छिओ सत्थवाहो—किं एयं पिडनयरं ? ति । सो भणिति—

१ सहिया पं° शां • विना ॥ २ °िहका • नसं • उ ॰ मे • विना ॥ ३ °वु जोवो वि ॰ छी ३ विना ॥ ४ °रिकमसु कसं • उ ॰ मे • विना ॥ ५ रत्तवती छंभो एकादसमो सम्मत्तो इति शां • पुष्पिका ॥

इहं रण्णों सोमदेवस्स दुहिया सोमसिरी नाम। सा 'रूबसुंद्रि' ति पिरणा से सयंवरो दिण्णो। ततो हंसरंह-हेमंगय-अतिकेच-माळवंत-पहंकरपभितिओ जे रायाणो कुळ-रूब-जोबण-विभववंतो हितयरहता रायणा आहूया, एतेसु पासाएसु संठिया। सा य कुमारी विसन्निता। ततो पिंडगया पत्थिवा सगाणि हाणाणि। सा वि य मुई संवृत्ता। एयनिमित्तं एयाओ पासायपंतीओ आवासन्ति।

ते य समइच्छिया मो नयरं पिच्छियवयसंकुछं। पत्ता य इंदत्याणं। पस्सामी य महं सुर-विउधियमिव विन्हियमणसो अंतेउराणि । इंद्पयक्तिलणं काउं विविहजाण-वाहणे अवस-रिया मो । तओ तातो सुरज़ुवतीओ विव पूअं काऊण कयप्पणामाओ आरूढाओ सगाणि वाहणाणि तियसवहुओ विव । पस्सामो य बहुजणं विकोसमाणं पछायमाणं च समंतञ्जो । 'किं मण्णे कारणं होज्ज?, अवलोएमो'। ताव य गजो आरोहगं विवाडेडण मयवसेणं 10 जणं चक्खुपह्पडियं विणासेंतो जाइ तं पएसं। जणो य 'एस विज्ञुसुहो हत्थी जमप-डिरूवी पत्तो' ति जवेण इत्थीदुग्गमं पएसमझीणो । सो वि पवहणाणि मोडेउं पवत्तो । ततो जुवतीजणो सारहीहिं किच्छेहिं निवाहिज्जति । एगा य कण्णया जाणाओ गयकराऽऽ-कड़िया पड़ित घरणिवहे 'सरणं सरणं' ति भण्णमाणी । दिहा य मया । ततो अहं तं असंभंतो 'मा भायसि' त्ति भणंतो तीसे समीवं जाव य सारहिं विवाडेति ताव य मया 15 पच्छओ अप्फालिओ कण्णं घेत्रकामो। रोसेण परावत्तो। मैया सीहावलि-दंतावलि-गर्त्तं ही-ण-सद् छ छंघणेहिं पुच्छ गहणेहिं सिग्घयाते तहिं तहिं भामिओ । जणो य तयवत्थं गयं ममं च सिग्घयाए बहुरूविमव परसमाणी पासायगती देइ साहुकारं । पुरिसा भणति— अहो! सुपुरिस! तुमे पगासीकओ जसो विपुछो । परिजणो इत्थीओ य अणुकंपियाओ भणंति-पुरिसवर! रक्खंतु ते देवयाणि गयरूविणा जमेण सह जुज्झमाणं। काइ क्रु.स-20 माणि गंधचुण्णाणि य खिवंति । मया वि य बहुहिं करणेहिं समं गाहिओ जाहे गओ मराल-गोणो इव मंद्रामणो संवृत्तो, जियं च नाऊण दुयं गतो मि कण्णासमीवं । सा वि य थळगया विव पर्जमिणी, जूहभट्टा विव हरिणजुवई भयथंभियगत्ता, गएण वणळया विव उक्खिता गहियाँ एकसिहाए। तं च गहेऊणं पुरजणविन्हियसंथुवमाणेण अवंगत-दुवारं भवणकोडगमुवणीया, ठविया, भणिया य-मा भाहि, नित्थि ते इयाणि हत्थिभयं 25 ति । सा पद्मागयसण्णा परितोसवियसियमुही पहिया पाएसु-पियं खु ते सामि!, जं त्थ 🐃 अक्लुयसरीरा फिडिया गयमहाओ । तओ अणाए अवैमासेऊणं णियगमुत्तरीयं मम दिण्णं, मदीयं गहियं अंगुलेयगं च दिण्णं।

१ ली ३ उ० मे० विनाऽन्यत्र— ेरहृह् क ३ गो ३। ेरच्छहे शां०॥ २ ेह सरणं ति ममामाणी शां० विना॥ ३ महासी शां०॥ ४ शां० विनाऽन्यत्र— ेलीलकूणलंघ क ३ ली ३ गो ३। कीणकूछलंघ उ० मे०॥ ५ फेह् शां० विना॥ ६ व्याए एकाए सि शां० विना॥ ७ अवगुत्तदुवारभ शां०॥ ८ ण भयं ह्याणि अध्य हत्यस्स ति शां०॥ ९ वतासे शां०॥

समागतो परिजणो, तेण णीया रायउलं । मम वि गिहपतिणा पासायाओ अवहण्णेण स्वणीयं आसणं—सामि! वीसमह ति । आसीणो मि कयपायसोओ ग्रहुतं अच्छामि । स्वागया य मणूसा रहं भवल्रवितवहजुतं गहेऊण । आरुतो य मि तेसि च वयणेण, पत्थिओ मि । पेच्छित मं जणो पैसंसमाणो 'एस सो महियलससी पुरिसाइसओ' ति कंपमाणो । कमेण पत्तो समुरमाउलस्स कुवेरदत्तस्स सत्थवाहस्स भवणं कुवेरभवणमिव समिद्धीयं । अवतिण्णो य रहाओ । कयण्येपूओ पविसमाणो कोहगदुवारे पस्सामि पिट्टि हारि महरिहाभरण-वसणं गिहदेवयमिव रूविणीं, सैपाउयं, कंचणबद्धंडगहत्थगयं, को-ऊहिलक्जणिवारणत्थमुविहयं । भवणमऽतिगतो य अहिनंदिओ परिजणेण सत्थवाहस्स । मुहासण्यातो य सयपागिसणेहऽन्भंगगत्तो संवाहिओ कुसलाहें संवाहिकाहिं, ण्हविओ य 10 मंगलेहिं । कयवत्थपरियट्टो सादु पत्थं च भोयणं परिभुंजिऊण आयंतो, सयणीए संविद्टो, मुरहिफलक्यमुहो वीसमामि । निवेदियाऽणुण्णाया य पिट्टिहारी सिरिपिडिह्नवा मे विजणे पणया परिकहेति—सामि! सुणह—

#### सोमसिरिपरिचओ तप्युवभवो य

इहं सोमदेवो राया पिउ-पियामहपरंपरागयरायळच्छीं पिडिपालेइ। तस्स अग्गमिह सी
15 सोमचंदा नाम पगितसोमवयणा । तेसिं दुिहया सोमिसिरी कण्णा, तुब्भेहिं जीसे
जीवियं दिण्णं। तीसे पिउणा सयंवरो दिण्णो। समागया य रायाणो, जे ताए कुळ-सीळरूव-विभवसम्मया। सबेसु य तेसु समागएसु कुमारी सोमिसिरी पासायतळगया ततो
सिहजणसंतुया विहरइ। सबाणुस्स य अणगारस्स णाणुष्पत्तिसमागयदेवुज्ञोयदंसणेण
मुच्छिया चिरस्स सत्था मूई संवुत्ता। तिगिच्छेहि य पयत्ते वि कीरमाणे मंतोसिहि-हो20 मादिविहिणा जाहे न लवित किंचि ताहे ते रायाणो सयाणि थाणाणि पिडिगया। 'जंभगेहिं
से वाणी हित' ति ठिता तिगिच्छगा। सा वि अक्स्बरे लिहित्ता संदेसे देइ। मया य
विज्ञणे भणिया सण्णवेऊण—पुत्त! अहं ते धाती माय व वीससणीया. जइ कारणेण
केणइ बळा मूकत्तणं कुणिस तो कहेहि मे वीसत्था. न ते पस्सामि उवधायळक्खणं किंचि
ति। ततो ईसिं विहसिऊण हियय-सुइनंदणं भणित—अम्मो! सचं अत्थि कारणं, न पुण
25 ते मया असंदिटाए कस्सित कहेयवं। 'एवं' ति य मया पिडसूए भणित—सुणाहि—

खहं इओ अणंतरभवे देवी आसि कणगित्ता नाम सोहम्मे कप्पे कॉकणविस्पिप विमाणे। देवो महासुक्के देवरायसमाणो सयंपभिवमाणाहिवो, तस्साऽहं भज्जा। देवेण सुमिरियमित्ता तस्सेव पभावेण खणेण महासुक्कं कप्पमुवगया मि; सोधम्माओ य अणंत-गुणविसिद्धे सद-फिरस-ह्व-रस-गंधे पं विसये अणुह्वमाणी, सामिणो मणोहरेहिं नीपिह

१ पस्तमा<sup>०</sup> शां० विना ॥ २ <sup>०</sup>ग्धमाणो पूओ उ २ मे० विना ॥ ३ सपह्कं कंचणबहदंड<sup>०</sup> शां० ॥ ४ विजयपण<sup>०</sup> शां० विना ॥ ५ <sup>०</sup>रेहिं लि<sup>०</sup> शां० विना ॥ ६ <del>०वविहे वि० शां० विना ॥</del>

वयणेहिं य तकालजोगोहिं भूसण-सयणेहिं पीतिमुवजणेमाणी, तेण विसक्तिया सयं कोंक-णवर्डेसगमुवेमि । एवं च बहूणि पलिओवमाणि में गयाणि अम्मो ! तेण देवेण छालि-जंतीए दिवसो विव ।

कयाइं च धायडमंडदीवपुरिच्छिमद्धे अवज्ञानयरीए मुणिसुबयस्स अरहतो जन्मण-महे समागया देवा, अहं च पियसहिया। निवत्ते महे तन्मि चेव समए धायइसंडेदी-5 वपच्छिमद्धे दृदधम्मस्स अरहओ परिनेवाणमहिमं विहीए देवा काऊण नियगावासं पहि-गया । अहमवि सहासकाहिवसामाणियदेवसहिया पत्थिया सहासकं कप्पं । अंतरा य बंभलीयकप्पे रिद्वविमाणपत्य इसमीवे लोगक्खा इगमज्झे इंद्यणुरागो विव खणेण सो मे हिययसामी विणद्वो । ततो निराह्योगा दिसा मे जाया, पडिहया उद्भगती । ततो विसण्ण-मणसा य 'कत्थ मण्णे पिओ गतो सुहुमसरीरो होइऊण?' तं चुतं पि सिणेहेण अविंदमाणी 10 णियत्ता गयाऽऽगयमग्गे अण्णेसमाणी तिरियलोए पत्ता जंबुद्दीवगउत्तरकुराए भद्दसाल-वणे मज्झदेसकूडभ्यं जिणाययणं । तत्थ य सोगवसगया वि जिणपडिमाकयपणामा एग-देसे पस्सामि पीतिकर-पीतिदेवे चारणसमणे विजलोहिनाणी । ते वंदिऊण पुच्छिया मया-भयवं! कत्थ मण्णे में नाहो गतो ? कया वा तेण सह समागमी होजा ? ति । ते बेंति-देवी! सो ते देवो परिक्खीणसत्तरससागरोवमद्रिती चुओ मणुस्सो आयाओ. तुमं 15 पि चुया रायकुळे महापुरगस्य सोमदेवस्स रण्णो दुहिया होहिसि. तत्थ य तेण समा-गमो होहिति. गर्यदंसणपहमुवगयं जीवियसंसए परित्ताहिति सो ते भत्त-ति तेहिं कहिए गया सविमाणं। ततो हं तिम देवे पडिबद्धरागा केणइ कालेण चुया इहाऽऽयाया, समणणाणुष्पत्तीय समागयदेवुज्जोएण समुष्पण्णजातीसरणा [ मुच्छिया ] । सत्थाए य मे चिंता जाया-मम पिउणा सयंवरो दिण्णो, समागया य रायाणो, न मे सेयं संखावे, कयं 20 मे मृयत्तणं । ततो पिडगएस राइस 'साहसंदेसं पिडवालेमाणी अच्छामि' एवं चितेऊण मूअत्तणमवलंबामि, 'तेण य विणा किं मे उल्लावेणं ?' ति ॥

एवं च कहिए मया भणिया—पुंत्त! सोक्खभागिणी होहि, समागमो य ते होउ पुढ-भवभत्तुणा पिययमेण सह ति। ततो मे अज्ञ गयमुहाओ राहुमुहाओ विव चंदपिडमा विणिग्गया संती गिहागया कहेइ पच्छण्णं—अम्मो! सो मे अज्ञ दिहो पुढभविओ भत्ता; 25 तेण मे जीवियं दिण्णं, जो साहूहिं कहिउ ति। ततो मया अहिनंदिया—पुत्त! कञ्जो ते देवेहिं पसाओ. कहेमि ते रण्णो देवीए य, ततो ते मणोरहसंपत्ती अज्ञेव भविस्सह ति। पवं आसासेऊण गया देविसमीवं, राया वि तत्थेव सण्णिहितो। कयउवयाराए मे कहियं तेसिं कारणं, तीसे जातीसरणं। 'तेणेव से ज़ीवियं दिण्णं' ति सोऊणं रण्णा पूर्या। भणियं च णेण—धम्मको जीवियदाया सो चेव सोमसिरीए पभवइ. मया वि से सयं-80

१ °हिं चिति शां विना॥ २ °संडे चेव प° शां व॥ ३ उ २ मेव विनाइन्यत्र— °यवसणसुव ° ली ३। °यदंसणसुव ° क ३ गो ३॥ ४ °हिया ग शां व॥ ५ प्रतिके ! सो ° ली ३॥

वरो दिण्णो. पुद्यभवियभत्तारसमागमसमए य से सबसंपत्ती. कहं पसत्थे दिवसे सुद्धृते पाणिगाहणं-ति वोत्तृण मि विसि ज्ञिया—वहसु से वत्तं ति । ततो हं 'कुमारीए पियं' ति हुन्मं समीवसुवगया। 'देवा वो विद्वितु सुहाति' ति वोत्तृण कथपणामा गया।

आगतो य कंचुई वत्थाणि गंध-महे य गहेऊणं। तेण मि वद्धाविओ रायवयणेण, अप्पपb रिसमं च पुच्छिओ। ततो परिगाहिओ उवणए। ममं पि कुबेर (भन्थाप्रम्-६३००) दस्तभवणे ति सुद्देण गया रयणी। पभाए उदिए सहस्सिकरणे जसमं नाम अमची आगतो रायमहत-रियाओ य। ते हिं मे कुबेर दस्तपरिजणेण य कयं वरपिडकम्मं। ततो सिबिगाए विमाणस-रिसीए आगतो रायकुळं। पुरोहिएण य भिगुणा हुयवहो हुओ । परितोसविसप्पमाण-वयणचंदाएँ रण्णा सोमदेवेण सोमसिरीए पाणि गाहिओ मि । 'पभवह मे सकोस10 स्त ते मंगळनिमित्तं निसद्दा बत्तीसं कोडीओ। ततो हं सोमसिरीसिहतो देवो विव देविसिहओ रायविहियमोयण-ऽच्छादण-गंध-महेण परिचारिकोपणीएहिं मणिच्छिएहिं परिभोगदबेहिं सण्णिहिएहिं इट्टविसयसुहसायरावगाढो निरुस्सुओ विहरामि।।

#### ॥ इंति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए सोमसिरिलंभो पुच्वभवसंबंधो बारसमो सम्मत्तो॥

15

सोमितिरिलंभप्रन्थाप्रम्-श्लोक १०४-२६. सर्वप्रन्थाप्रम्-श्लोक ६३०८-२९.

# तेरसमो वेगवतीलंभो

ततो पुत्रभैवियसिणेहपडिबद्धमाणसाए य सोमसिरीए पगतिमहुरवाणीए हियहियओ भैइदिवसविबहुमाणमयणपसरो कुमुमसरो विव रइपसत्तो तीसे सपरिजणाए पीतिमुब-20 जणेंतो गमेमि केइ रिउगुणे।

कयाइं च पैवियारपरिस्समखेद्छद्धनिद्दो पिडबुद्धो भोयणपरिणामेण, सयणीए य सोमसिरिं अपस्समाणो विसण्णमाणसो चिंतेमि—कत्थ मण्णे पिया गया होज्ज अपिड-बोहिय मं? ति. अह्वा कारणेण णिग्गया होज्ज-ति विबोहेमि चेडीओ वासघरपा- िलयाओ—देवीं जाणह, कत्थ गया होज्ज? ति । तातो भणंति—सामि! न याणामो, 25 इयाणिं बोहिया मो तुम्हेहिं । तओ य भवणे मिग्गया न दीसित । ततो मया चिंतियं— कुविया होज्ज ति, जा मे दिरसणं न पेच्छिति ति । एवं च बहूणि चिंतेंतस्स कहंचि रयणी खयं गया । कहियं च रण्णो सदेवीयस्स । ततो रायघरे सबत्थ पमयबणे विमिग्गया न दीसए कत्थइ । ततो रण्णा भणियं—आगासगामिणा केणइ अवहिया होज्ज, जओ पवत्ती नत्थि ति । मम वि एयं मणे ठियं—धुवं एवं सुचिरकोवणा 30 पिया न होति. जा ममं अपस्समाणी खणमवि उस्सुया होति, सा कहं संतिया दंसणं मे

१ सोमसिरि° इलादि ह्यां • पुष्पिका ॥ २ °भवसि ° ह्यां ० ॥ ३ पदिदि ° ह्यां ० ॥ ४ परिया ° ह्यां ० ॥

न दाहिति ?. ध्रवं हिया केणइ रूबलुद्धेणं मंदमतिणा तीसे सीखसारं अजाणमाणेलं ति । एवं ठिया ब्रुद्धी, तह वि मंद्मोहियं मणे ठियं मतीपुवविरहिकते सही (१) अवकासे पमयवणे सिक्टिगिडे पमग्गामि 'तग्गयमणसा परिहासेण न मे देति परिवयणं' । तो णं अपस्त्रमाणो वि बाहपडिरुद्धलोयणो लता-जालघर-कयलीघरगयं पुरको कीलाउबद्रियं च परसामि, आभासामि य-पिए! किं से ऋविया ? अहं तव छंदाणुवत्ती. मा बाहस. 5 कीस निलका सि ?- ति जंपमाणी परिमि एते पएसे । चेडीओ य मं तहागयं जाणंतीओ पियं भणंतीओ अंसुणि वि धरमाणीओ णाणाविहेहिं वक्लेवकारणेहिं रमावैडमिच्छं-तीओ खणं पि न बिरहेंति । न य में सोमसिरीगयितस्स परमाँयरनिमित्तेसु वि ह्रवेसु सजाति मणो. न गीय-बाइय-पहिएस. न य भोयणमभिलसिउमिच्छहे । सम वि य आहा-रमणिच्छमाणे परिजणो राया न भंजति । सुण्णं मिव भवणं मन्नमाणो ण रत्ति निहाबस-10 मुवेमि । एवं चितयंतो मृढयाए पुरओ अणच्छमाणि पि अच्छमाणि पस्सामि सहसा । एवं मे विसुरमाणस्स गया दो वि दिवसा । ततियदिवसे य किंचि दिवससजीविश्रो सोमसिरिगहियहियतो 'असोगवणियाए तीए सह रमितपुत्रे अवगासे अवस्स मे विणो-ओ होहिति' ति भणंतो परसामि पियं पसण्णमुहिं । उनगतो से समीवं. हरिसवियसि-यच्छो नेमि णं—संदरि! कीस सि क्रविया अकारणेण ?. पसीय. मा मे अदंसणेण 15 पीला होहिति. एसा ते अंजली, मुयस कोवं ति । सा भणति—अज्जपत्त ! नाऽहं तुन्भं कुप्पिस्सं. सुणह पुण कारणं, जेण मे तुन्भं परिजणस्स य दंसणं न दिण्णं--मया पुष्ठसुओ नियमोपवासो. तत्थ य मोणेण अच्छिर्यंबं, सप्पियस्स वि जणस्स न देयद्वी आछावो. सो य मे पुण्णो तुज्ज चलणपसाएण, तिश्चयमरक्खणपराय संजमेण सेवियवं, तत्थ न तुम्हेहिं छलो गहेयबो। मया भणिया-पिए! न ते अवराहो दइयजणखलिए, भणस किं कीरड १२० त्ति । [भणति--] एयम्मि वतके विवाहकोडयं कम्मं सबं कायवं, वतउज्जवणं पवं ति । मया भिणया—कीरड सबं, जं आणवेसि ति । निवेदियं रण्णो पियं देवीए य—दिहा कुमारि ति । सिक्कियं चाउरंगं, दुव्वा-दव्भ-सिद्धत्थकादीणि य मंगलाणि । तती सयमेव अणाए हुयवहो कणयकलसा य वारिभरिया दिसास द्वविया। ततो पगीयाणि मंग-लाणि चेडीहैं । कत्सा य णाए सयमुक्तित्वविक्रणं अप्पणो मम य उवरि पल्हित्थया । 25 विहसमाणी य भणति-सुणंतु छोगपाछा सोम-जम-वरुण-वेसमणा, जनवणदेवयाओ, परिजणो य-अहं अज्ञउत्तस्स भारिया. अज्ञप्पिति सम एसो देवयं, पभवति जीव-वर्रंस । मया वि वरनेवत्थिएण व वहवेसाए गिहिओ से दाहिणहत्थी पसत्भावनंसणी । पॅरिगतो अगिंग । उवगतो मि जहा सगिर्ह । संदिद्धा य णाए दासचेडीओ--- उवणेह मीयगसरावाणि मज्ज-पुष्फ-गंधं च । ताहि य वयणसमं उवद्वंवियं । ततो संविरयद्ववारे 30

१ सणि शां विना॥ २ व्हायुव्यद्वि ड २ मे०॥ ३ किमिव कु ली १॥ ४ भात्र किसि ५ वर्ण पिव शां ॥ ६ वर्ष स्विव्यस्स ली १॥ ७ दस वितस्स ली ३ विना॥ व व द्वि २९

वासघरे कुसुमेहिं सेतेहिं का वि देवया थिवया णाए, कयमचणं। सुमणसा य उवगया णिसाए, ततो मं भणित—अज्ञउत्त! अरिहह देवयासेसं मोदगा उवणीया। ते
मया तीसे अणुमएण वयणे पिक्खता। तेहिं मे निवातं सरीरं, ठितो मणोसहावो। ततो
मज्जभिरं मणिभायणं उक्खितं—पिव ति। मया भणिया—पिए! न पिवामि मज्जं गुरूहिं
5 अणणुण्णायं ति। सा भणिति—न एत्थ नियमछोवो गुरुवयणाइक्षमो वा देवयासेसी ति.
पिबह, मा मे नियमसमत्तीए कुणह विग्धं, कुणह पसायं, अछं वियारेण। ततो हं तीए
बहुमाणेण पीओ मज्जं। तेण मे निराहारदोसेण अपुव्वयाए य आरूढो मेतो। मयवसघुम्मंतछोयणेण य सरभसं समुक्खिता पिया सयणमारोविया, सो य से पढमपवियार इव
मण्णंतो। सा य रयावसाणे उद्विया। कओ य णाए वत्थपरियट्टो। निक्खिताणि खोमाणि
10 पुव्वपरिहियाणि नागदंतगे। निहागम-मयपरिवङ्घीए सुमिणमिव परसमाणो पसुत्तो न्हि।
विहायरयणीय उवद्विया परिकम्मचा(का)रियाओ चेडीओ। ततो जहोचिए अहिकारे
सिज्जन्ति, जा न किंचि विचारेइ, न वा से वहभेयरविसेसो। एवं च मे तीए सिह्यस्स
वच्चित पमुदियमणस्स दिवसा केइ।

अद्भरत्तकाले य पडिबुद्धो मि भोयणपरिणामेण । पस्सामि य दीवुज्जोएण फुडसरीरं 15 देविं अण्णमण्णाह्वं । ततो सणियं सणियं उद्वितो मि चितेमि-का णु एसा मया सह अवि-ण्णायाँ सयिया ह्वस्सिणी?, देवया होज्ञ?, तओ 'निमिह्नियलोयण' ति न देवया. छ्ळेडकामा काइ पिसाची रक्खसी वा होजा? सा वि न होइ. रक्खस-पिसाया सभा-वओ रहा भीसणरूवा य भवंति, पमाणाइकमंतबोंदिणो य त्ति, न एसा तेस वत्तए. अहवा अंतेडराहि काँचि निगाया देवीणं निवेडणं(?) अतिगया हुज्ज ति। ततो णं आयरेण 20 पछोएमि । पस्ताए वि य से सयपत्तविगसियं सोम्मवयणं, केससमसिहयकुसमकुंचियकेस-णिद्धा, वयणतिभागपर्माणं अणुणं तरु(र)णिरूवहयं ललाइं, पिटूल-दीहँ-घणुसम-भमराव-लिसण्णिमा भमहाओ.र्समणासे अणुव्भडा-ऽसिय-कुडिल्पम्हलाणि य णयणाणि. (<sup>??</sup>) उज्ज-क्येवंसवकडसरंघा णिंडालायामोवयणमिव बाहुकामा णासा, पिहुलपिहुलपरिमेंडेलपुण्णया कपोला, मंसल-सहमविवरा समणा, दसणवसणसंवरिददसणजुगोपवित्ततुहा विंबफलस-25 रसरत्ताऽधरोद्ववद्दा, वयणतिभागसमार्थीममंसलगैर्वेलप्पकासा (??) । 'एरिसी सीलवती होति, एयारिसवयणसोहा ण एसा कामचारिणी, का णु एसा होजा?' ति चिंतेमि जं जं च से सरीरे। पस्सामि य से चलणे सरसकमलकोमलमंसलतले उद्धलेहालंकिए पस-स्थलक्खणुकिण्णे । ततो में मणसि ठियं-एसा धुवं रायदृहिया सन्वंगसुंद्री, ण एसा पावायारा-एवं चितेमि । सा य पडिबुद्धा भणइ-अज्ञउत्त ! कीस ममं अपुरुविमव सययं

१ °सेसेति की ३॥ २ मओ शां०॥ ३ °या भविया की ३। °या तह्या शां०॥ ४ काय शां०॥ ५ °णं मेरेऊण कसं० शां० विना॥ ६ °णं मणुणं(णणं) त° शां०॥ ७ °हवरसम शां० विना॥ ८ सवणा से कसं० शां०। समणादव से मो० सं० गो ३॥ ९ °यं वंस उर मे०॥ १० °णिदाळा शां० विना॥ ११ °रिमुंडपु क ३ गो ३ ली ३। °रिमंडपु उ० मे०॥ १२ °यामंस शां० विना॥ १३ °गरबुप्पका। ए° शां०॥

निज्झायसि ! ति । ततो कि पि चिंतेऊण सहसा उद्विया सयणाओ, उद्यक्कंभो य णाए उक्खिबिकण उविर परहित्यओ । ततो से सरीरदेसे बिंदू वि न द्वितो, न नजाति 'किंद् गयं सिलेलं !' । ममं पंजलिउडा विण्णवेति—अज्ञउत्त ! सुणह—

#### वेगवतीए अप्पकहा

अत्थि वेगहें दाहिणाए सेढीए सुवण्णाभं नगरं। तत्थ य विज्ञाहरपवरराया चित्त- 5 वेगो। तस्स अंगारमती नाम महादेवी। एतेसिं पुत्तो माणसवेगो, दुिह्या य से वेग- विति ति, तं ताव मं जाणह। ततो सो राया विरायमगगपिं ओ बहुपुरिसपरंपरागयं राय- सिरिं पुत्तस्स माणसवेगस्स दाऊण, रैज्ञंसं मे बालाए, सवंसणिकायबुहें संदिसति—एसा दारिगा वेगवती परिविद्ध्या, जइ णं भाया विज्ञाओ न गाहेइ ततो णें मम समीवं उवणेज्ञाह। निरवेक्खो तावसो पव्वइतो। अहमवि परिविद्ध्या, न गेण्हावेति मं भाया 10 माणसवेगो विज्ञाओ। नीया मि पिउसमीवं मयहरिकेहिं। गिहीयविज्ञा आगया माउस- मीवं, रज्ञभागं उवजीवमाणी गमेमि सुहेण कालं।

माणसवेगेण य काइ धरणिगोयरिया घेत्त्ण पमयवणे णिक्खिता। अज्ञडत! विज्ञाहराणं पणणगराइणा ठिती णिवद्धा—जो अणगारे जिणघरसंसिए वा अवरज्ञह, मिहुणे
वा अकामं परजुवती निगेण्हति सो भट्टविज्ञो होहिति ति। ततो णेण रूवस्सिणी वि अंते-15
हरं न पवेसिया। अहं च संदिट्टा—वेगवित ! धरणिगोयरिं पण्णवेहि, जहा द्वितिं कैरेंती
ममन्मि रागं निबंधइ ति। ततो मया रायसंदेसेणं गयाए एगंतदिट्टीए निज्ञायमाणी पोत्थकम्मकया विव सिरी दिट्टा, आभट्टा य—अज्ञे! मा एवं दुम्मणा होहि, विज्ञाहरछोयम्मि
आणीया सुकयकारिणी विय देवछोयं. अहं रण्णो भिगणी वेगवती, राया (मन्धामम्—
६४००) माणसवेगो ममं भाया पगासो विज्ञाहरछोए महाकुछीणो रूवस्सी जो-20
वणत्थो कछासु वि कुसछो सछाहणिज्ञो. किं ते धरणिगोयरेण भत्तुणा १ पहाणपुरिसगय
इत्थिका हीणकुछ-जातिया वि बहुमया छोए होति. अछं ते सोइएण, अणुहवसु माणुसछोगदुछहे कामभोगे ति। सा एवं भणिया मया भणति—वेगविति! पंडिया सुया चेडियासुहाओ, अजुत्तं च बहुं भाससि. अहवा भाडसिणेहेण चुका सि आयारं ति. सुणाहि ताव—

कण्णा अम्मा-पिऊहिं जस्स दिज्ञति भत्तुणो सुरूवस्स दुरूवस्स वा, गुणवतो णिगुणस्स 25 वा, वियक्खणस्स मुक्खरस वा सो तीय देवयमिव जावज्ञीवं उवचरणीओ एगमणाए. ततो इहलोए जसभागिणी परलोए सुगतिगामिणी होइ. एस ताव कुलवहुधम्मो.

जं तुमं माणसवेगं पसंससि तं अजुत्तं—जो रायधम्माणुयत्ती कुछजो न सो इत्थियं पसुत्तं अविण्णायसीछं हरए ति. एवं ताव चिंतेहि—सूरत्तणं वा कायरत्तणं वा, जित अज-

१ ही १ विनाऽन्यत्र—रजं समवाला° क २ गो २ । रजसमयवाला° उ० मे० । रजं मम य बाला° द्यां० ॥ २ द्यां० विनाऽन्यत्र—णे मम ही २ । णं से मम कसं० उ० ॥ २ करेह द्यां० विना ॥ ४ °ण नरेण १ पहा° ही ३ ॥ ५ सोए° द्यां० ॥ ६ °ण सुकस्य द्यां० ॥

**उसं पिडबोडे** डेज ममं हरंतो तो जीवंतो इहं न पार्वितो. जं पुण भणिस 'विजाहरो मे माया रूबस्सी' तं सुणाहि-जहा चंदाओ नत्यि अण्णभूयं' कंतिभायणं, तेआहिकवं बा विवाकराओ, तहा तकेमि मम अज्ञाउत्ताओ स्वाहिगो ण होज्ज मणुओ देवो [वा]. होज्ज विक्रमेण एको पह जोहेडं समत्थो. मत्तगयं वसे ठवेति. आगमेस से बहस्सती समी होज 5 न वा. नयभरपहाणे रायकुले जातो. वेगवति! सा हं उत्तमपुरिसभारिया वि होऊणं 'अण्णं मणसा वि पुरिसं [ \* न \* ] इच्छे जं ते मा ते ठाउ हियते. जे तस्स गुणा का सत्ती मम वण्णेडं एकजीहाए ? ति. चिंतेमि-जहा समुद्दो रयणागरो, ततो काणिचि जणवए अच्छेरयमूयाणि उवलब्मंति; तहा सयला पुरिसगुणा अज्यपुत्ते, केति अण्णपुरिसेसु. तं मा मं बालं पिव रित्तमुद्वीए विलोभेहि, अणारियजणजोग्ग कहं करेहि। मया भिणवा-10 अजे ! जाणामि लोयधम्मं, अम्ह वि एस अकुळोचिओ मग्गो. जं परकलत्तहारी माणस-घेगो तं अजुत्तं कयं. जं सि मया अणमिजायं वयणं भाउनेहाणुरागेण भणिया तं समस्र. न पुणो भणिस्सं ति । तीय समं अच्छमाणी तुब्भे य अणुसोगं सोयमाणीय तीए य अजाए ममं दुक्खं जायं। ततो में भणिया--मा विसायं वन, अहं सका सवछं जैंब-हीर्च भिनं किमंग पूण तब पिउनयरं ?. वशामि तव पियत्थयाए, आणेमि ते अज्ञवतं. 15 ममं पुण नेडं विरुद्धं माणसवेगुरस ति । तीए भणिया परममहुराए गिराए-जड आणेसि वेगवित! में समीवं अज्जवतं ततो कीया य अहं. वश्य, सिवो ते मग्गो होड गगणपहे ति । ततो हं अज्ञउत्त ! तीए अणुकंपाए विज्ञापहावेण दुयमागया । दिहा तत्थ मया क्रमेण अवत्थंतरं नीया । ततो मे विविंतियं—'इमस्स जइ कहेज ततो न सहहेजा, तीसे रत्तिक्तो मरेज, न वि अप्पणो, न तीसे, न वि य मम होज एरिसो पुरिसाइ-20 सओ. ततो किं वा पत्तं होजा ?' ति चिंतेऊण 'तीसे रूवदंसणं ओसहं एयरस एतदब-त्थरस, नत्थि अण्णो उवाओ' ति मया तुम्हं परिरक्खणनिमित्तं सोमसिरीह्रवं कर्य. नियमवसेण य विवाहकोउयं कारियं, मजं च पाइओ तत्थ 'देवयाए सेस' ति, कण्णा-भावसूयर्ग च वत्थं एयं निक्सित्तं नागदंतके य । जं अदिण्णं सेजामार्वेहिया मि. बा-मोहिया य तथ तीय रूवेणं, तं मे स्तमह अवराहं-ति पणया। ततो मया भणिया-25 सुचणु! णत्थ ते अवराहो, तुमे मे जीवियं दिण्णं. जइ सि ण इंती, तीसे वा रूवं न दंसेती, तो मि विवण्णो होंतो ॥

एवं च णे कहादिक्खसाण अइन्छियं रयणिसेसं। पभायायं च खणदाए चेडीओ पह-वियाओ जहोचिए वावारे काउं। ताओ वेगवतीं दृष्ट्ण विम्हियाओ, आयरेण निज्ञा-इडाण कयसमदायाओ गयाओ देविसमीवं। निवेइयं च णाहिं तीए---काइ परमह्तवा 30 वासगिहें चिहति जुवती, सोमसिरी सामिणि! नत्थि ति। पयम्मि य अंतरे देवी राया य

१ व्यं कित्तिभा° शां० विना ॥ २ °क्ड्रांमि शां० विना ॥

10

पुन्छंति णं। तीए य क्यप्यणासाए आगमणकारणं कहियं जहेव मन्झं तहा। राइणा भिणवा—पुत्त! सागयं ते, इमं ते नियघरं, अजंतिया अच्छसु तुमं, इत्थं पिच्छमाणाणं अन्हं तीसे दिरसणं ति निविसेसो ते। वेगवतीए भिणओ य राया देवी य—तात! इहा-ऽऽगयाए सोमसिरीअम्मा एय आसासिया धूयाभावेणं, भुंजाविया य, नियत्तमरणववसाया च देवयापसाएण. जीवियं अज्ञचतेण सह तुन्भेहि य समेहिं ति ति। तओ तुहेण रण्णा 5 कारिओ विवाहसकारो वेगवतीए। एवं मे तिम्म रायचले वेगवतीसिहयस्म विसयसुह-पसत्तस्स भवणगयस्स वच्च कोइ कालो। रंजिओ परिजणो वेगवतीए अहिजातीय। न मे परिहायति किंचि परिभोगविहीय ति।।

# ॥ ईति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए वेगवतीए तेरसमो लंभो सम्मत्तो ॥

वेगवतीलंभग्रन्थाप्रम्—१३९-३०. सर्वग्रन्थाग्रम्—६४४८-२७.

## चोइसमो मयणवेगालंभो

क्याई च पवियारसहसादखेदलद्धनिहो हीरमाणो सीयलवायवीजियंगो पिडवुद्धो चिते-मि-को ण में हरति ? । पस्सामि च परिसं, निष्ठण्णेमि णं । ततो किंचिसारिक्खयाए 15 वेगवतीए वयणस्स, ततो मे ठियं मणसि-एस माणसवेगो दुरप्पा कहिं पि मे नेति वावादेंडं. णवरं सममऽणेण विवजामि, माँ य से वसे होड-ति संवट्टियसुद्विणा पहओ 'विणद्रो सि' त्ति भणंतेण । ततो नद्रो सो । अहमवि निराठंबणो पडिओ गंगाजळत्ते । तत्थ य कोइ पुरिस्रो परिवायगवेसधारी उदयमञ्झगतो, सो मया पडंतेण आसो विव डिय-लितो । सो परितद्रो भणति—सिद्धा मे विजा तम्ह दंसणेण, कहेह, कओ तम्हे ? । मया १० भणिओ-अहं जिन्खणीहिं दोहिं 'महं तहं' ति भंडंतीहिं पडिसको आगासे इहं पडिओ. इच्छं नारं-को इमो अवगास ? ति । सो भणइ-इमो कणयखलदारं ति वसति । सो य परिवायगवेसधारी भणइ—संदिसह, किं वा पयच्छामि पीतिदाणं १, अहं विज्ञाहरो ति । मया भणिओ-जित तथ तहा ती देह महं पि विज्ञं गगणगमणजोगां । सी भणति—जति सि सहो प्राचरणे ततो वचामो अर्च्छरांतरं. तत्थ य दिक्खिओ एगगा-25 मणो आवरंतो अच्छिजासि ति । मया पडिवण्णं—नं संदिसह, सबं करिस्सं विज्ञत्थि ति । ततो णेण णीओ अच्छैरांतरं । भणइ--एत्य बहुया विग्धा उपाजंति, इत्थिरूवा विग्धक-रीओ देवयाओ सिंगारेहिं सहेहिं विलसिएहि य मोहिंति. तेस ते मज्झत्या मूणवयधारया साईसिकेण सहियव ति । 'तह' ति मया पडिस्सुए दिक्खिऊण ममं गतो । 'अहोरते

१ वेगवती छंभो तेरसमो शां० प्रिष्मि ॥२ विवाहें उं कसं० गो ३ उ० मे० विना ॥ ३ °मयम शां० ॥ ४ मा य सावयासो हो कसं० । मामवयासो हो शां० । मा य सबसो हो उ० मे० ॥ ५ °ण विव-खियासो । ततो सो परि शां० ॥ ६-७ व्छरात्तरं उ २ मे० ॥ ८ °हके शां० ॥

अतीए अहं ते समीवं एरसं ति. पुण्णपुरचरणस्स य विजा सिद्धा भविस्सइ त्ति न संदेही' सो गतो। अहं पि तेण निओगेण दिवसं गमेमि । संझाकाले य नेपुर-मेहल्पवं सुइसह-मदीरयंती का वि ज्वती. उक्का विव दिप्पमाणी, णयणविलोभणं कुणमाणी य, पइक्खिणं काऊण ममं पुरओ द्विया। पस्सामि य विन्हिओ-किम् देवया माणुसी वा होज्ज ति 5 महरिहाऽऽभरण-वसणा ?. उवज्झायभणिओ वा इमो विग्घो होज्ञ नर्वचंदलेहा विव छोयणवीसामभूया ? । चिंतेमि णं—एरिसी आगिती असुहाय न हवति, अहवा पुरसर-णतोसिया विज्ञाभगवती उवद्विया होज्ञ ति । एवं च चितेमि, सा य कयंजली पणया भणति—देव! इच्छामि वरमोक्खं तुरुभेहिं दिण्णं ति । मया चितियं—जा मिगयबा वरं. सा ममं पणयति. नण एसा सिद्धा चेव, देमि से वरं ति । मया भणिया—बाढं देमि ति । 10 ततो तुद्वाए पर्मणमुहीए णाए उक्खितो मिह । नेइ मं आगासेणं । ओसहिजलंतसिहर-स्स य सिहरिणो रण्णं कूडेकदेसं नीओ मि णाए खणेण । समे य सिलायले कुसुमभारन-मिदसालस्स असोगपायवस्स हिट्ठा निक्खिविकण गया 'मा उस्स्रगा होह' ति । महत्तं-तरेण य दुवे पुरिसा रूविस्सिणो जुवाणा उवगया, मम नामाणि साहेऊणं पणया। एको भणति—अहं दहिमुहो । बितिओ भणति—चंडवेगो ति । खणेण य उत्रज्झाओ उवगतो, 15 सो वि 'हं दंडवेगो' ति साहेऊण निवडिओ चलणेस, सोभिओ य विविहाऽऽभरणप-भाऽऽवरियदेहो गंधवकुमारो विव । तेहि य मिम तुद्रेहिं आरुहिओ पवयं। तत्थ य भवण-सयसण्णिमहियं नयरं समुसियपडागं । पविद्वो य मि रायभवणं । कयग्यपुओ य णहविओ मंगलेहिं, पंवरवत्थपरिहिओ भुत्तो भोयणं परमसाउ । सयणीए पृहतूलियऽच्छुरणे संविद्धो, सहपस्तो । पभायाए रयणीये कयं मे वरपडिकम्मं । सोहणे य सुहुत्ते मयणवेगाए मयण-20 सरनिर्वारणभूयाए पहिट्ठेण दहिम्हेण पाणि गाहिओ विहिणा । निसेहा य वत्तीसं कोडीओ, वत्था-ऽऽभरणाणि य बहूणि, मणुस्मलोगदुह्नहा य सयणा ऽऽसण भायणवि-कप्पा य कुसलसिप्पिविणिम्मिया, परिचारियाओ य उवचारकुसलाओ। तओ तीए ह्रव-वतीए गुगवतीए सहिओ भुंजामि भोए सुरकुमारो विव सुरवहुसहिओ। सेवंति णं विज्ञा-हरा । सहासणगयं च समणसं जाणिकणं दहिमहो भणति—सामि ! जं एत्थ मयणवे-25 गाए वैरमोक्खे जाइया, तस्स ताव अत्थं निसामेह-

#### पडमसिरिसंबंधो

इहेव वेयहे दाहिणाए सेढीए आरिंजयपुरं नाम नयरं देवपुरोवमं । तत्थ य राया पिड-पियामहपरंपरागयं रायसिरिं [परिपालेमाणो] सजलमेघनाओ य मेघनाओ नाम

१ किण्ह दे° शां०॥ २ °वयंद° उ२ मे० विना॥ ३ पुट्यक्ष° शां०॥ ४ शां० विनाऽन्यत्र — °दृढं उ० मे०। वरं दे° क ३ गो०॥ ५ सयमेव सि° शां० विना॥ ६ सावे(धे)ऊ शां०॥ ७ पसत्थव° शां०॥ ८ °वासण शां०॥ ९ निसण्णो य सेजाए, दिण्णा व° शां०॥ १० वरं जाहुओ शां०॥

आसी। तस्स महादेवी सिरिकंता सिरी विव कंतरूवा। तेसिं दुहिया प्रामसिरी नाम। सा य जोवणत्था 'रूववित' ति विज्ञाहरेसु प्यगासा।

दिवितिलागे य नयरे तिम्म य समए वज्जपाणी नाम राया विज्ञाबलसमत्थो आसी। मेहणाएण य देविलो नाम नेमित्ती पुच्छिओ—पउमसिरी रण्णो कस्स देय १ ति। तेण एवंपुच्छिएण आभोएऊण एवं आएसो दिण्णो—एसा रायकण्णा चक्कविट्टभारिया 5 पहाणा भविस्सिति ति।

कयाई च वजापाणिणा जाइओ मेहनाओ—मे देहि कण्णं, ततो ते सोहणं भवि-स्सित ति।सो य आएसबलेण ण देइ। ततो वज्जपाणिणा बलवया बाहिज्जमाणो 'ण एस चक्कविट ति ण देमि दारियं'। तेण जुद्धेण पराजिओ सबल-( प्रन्थाप्रम्—६५००)वाहणो सबंधुवग्गो निग्गओ इमं पबयं आगतो, दुग्गबलेण वसित किंचि कालं सपरिवारो। 1

दाहिणसेढीए य बहुकेडमंडियं नाम नयरं। तत्थ य राया वीरबाह नाम, तस्स य सुमणा नाम महादेवी, तीसे चत्तारि पुत्ता-अणंतविरिओ चित्तविरिओ वीरज्झओ वीरदत्तो । ततो सो राया हरिचंदसमीवे धन्मं सोऊण, जहा-जीवा अणादिंसंताण-कम्मसंकलापडिबद्धा राग-होसवसगया संसारं चउविहं जन्मण-मरणबहुलं पार्वेति-कम्मल्ह्याए अरहंतवयणं सञ्बमुदिकं सङ्प्पहागयं रोइत्ता विरागपहमुवगया, सिणेह 15 वंधणं विसयकयं निलणीतंतुबंधणमिव दिसागओ छिंदिऊण संवरिया-ऽऽसवा, संजमे तवे संजमियवे य कयपयत्ता, पसत्थज्झाणरविपिहहयाऽऽवरणविग्घतिमिरा, पश्चक्खसवभावा सासयसहभागिणो भवंति, भववहरीओ विमुश्चंति । एवं च सोऊण राया वीरबाह पुत्ते अणंतविरियपमुहे रज्जेण निमंतेइ पब्रइ ज्यामी ति । ते णं भणंति निच्छिया—अलं रज्जेणं, तुब्भे अणुपबयामो । ततो वीरसेणस्स जसवतीस्यस्स रज्जसिरिं दाऊण पबइओ 20 ससुओ पंचसिमओ तिगुत्तो कुणित तवं। ततो केणित कालेण वीरवाह अणगारो विसु-क्रिकेलेसबंधणो परिनिव्वुओ । इयरे वि कयसुत्त-ऽत्था चत्तारि मुणिवरा विसयसुहनिकंखा विहरमाणा इँहाऽऽनया अमयधारं पवयं, नयरबहिया बज्जाणिगहे य ठिया थिरमतिणो। तेसिं च रयणीए धम्म-सुकज्झाणोवगयाणं कमेण पढमस्स एगत्तमवियारीज्झाणमइकंतस्स मुहमिकरियमपत्तरस मोहावरणविग्घविरहे केवलनाणं समुप्पण्णं, बितियस्स सुक्रज्झायिणो 25 मणपज्जवणाणं, ततियस्स सवियक्कविचारपढमसुक्कज्झाइणो ओहिनाणं, चउत्थस्स पढमगण बिव झाणभूमीए वरमाणस्स पयाणुसारी छद्धी समुप्पण्णा । तेसिं च अहासण्णिहिएहिं देवेहिं कया महिमा।

तं च देवुज्जोयं परसमाणो दिवतुरियनिनायं च सुणमाणो मेहणाओ राया परमेहरि-सिओ सवजणसमग्गो वंदिउं गतो। परसय णे य तवसिरीए दिप्पमाणे सुद्वुए विव हुया-30

१ °सत्तायक° शां० विना ॥ २ °हिं संकामेऊण शां० ॥ ३ हृचाऽऽ° क ३ गो ३ । हुओ आ° शां० ॥ ४ °यारं झा° ठी ३ ॥ ५ °मरिसीणं संख्य° शां० विना ॥

सणे। ततो तिगुणपयाहिणपुत्रं वंदिऊणं आसीणो। ततो केवली तेसिं देव-मणुयाणं अरिहं तित्थयरप्पणीयं चाउजामं धम्मं कहेइ, संसए य विसोहेइ इहमविए परभविए य, जे जम्मंतरसहस्से जम्मकोडीए वा वत्तपुत्रा, जो वा जन्नामो जारिसो वा आसि, जं आडं, जं चरियं; किं बहुणा शतीयद्धाए जं पिंडसेवियं, अणागए वा काले जो जं पानि- 5 हिति। ततो कहंतरे मेहणाओं वंदिऊण पुच्छिति—भयवं! मम दुहिया पडमसिरी चक्कविट्टस्स इत्थिरयणं आइहा, तं किं एतीए पुच्चभवे आयरियं श जं एसा पमाण(पहाण)- पुरिसभारिया सिव्वत्थीविसिहा य ति। ततो केवलिणा भणियं—सुणाहि—

## परमसिरिपुच्वभवसंबंधो

इओ चउत्थे भने एसा—महुराए नयरीए नाइदूरे सूरसेणे जणनते सुंदितसिननेसे 10 सोमो नाम माहणो आसि, तस्स य वसुमती भजा, तेसिं दुहिया अंजणसेणा णाम । सा य मंदरूना खर-कविल्यकेसी ईसिंपिंगलच्ली आहे विसमदसणा फरुसच्छनीया दुहग-नामकम्मोदएण । ततो जोन्नणमणुष्पत्ता, न उण तं कोइ वरयति, दिज्जमाणी वि न इच्छि-जाइ । ततो सा भोगंतराइयपिडबंधेण दूभगनामकम्मोदएण अणिहा वर्डकुमारी पिडियपूय-त्थणी कंचि कालं गमेऊण, तेण निवेएण परिन्वाइया पन्वइया । तिदंड-कुंडियधरी संखे 15 जोगे य कथप्पवेसा गाम-नगर-जणवएसु निहरंती केणइ कालेण महुर्मागया ।

तत्थ य सायरदत्तस्स सत्थवाहस्स भारिया मित्तसिरी नाम । तं च नागसेणो वाणियगदारागे पत्थेति, न छहति संपओगोवायं। दिष्टा य णेण अंजणसेणा संचरंती । तं सोहणवत्थदाणेण सेवति। तेतो सा तुष्टा भणित—भण सुवीसत्थो जं कजं अम्हाऽऽयत्तं, तं ते सिद्धमेव । तओ सो 'तहा होउ'त्ति निगृहति अभिप्पायं, देइ जं जं सा इच्छति । कए 20 निवंधे पवसिए सत्थवाहे भणित—तुन्भं पायपसाएण सागरदत्तस्स भारियं मित्तसिरिं पावज्ञामि । सा भणित—व्यत्तामि तव कए । ततो सा तीसे घरमुवगया । तीए अभिवादिया। उदयपिष्ठुसिए आसणे निसण्णा, कहेति तित्थकहाओ, जणवयसमुद्दर य वण्णेइ । पुच्छइ णं—कि पुत्त! दुव्बछ-मयछसरीरा अणढंकिय-भूसिया अच्छसि १ ति । सा भणित—सत्थवाहो पवसिओ, ततो मज्झं तेण विरिह्मिण कि सरीरसक्कारेणं १ ति । 25 अंजणसेणाए भणिया—सरीरं सक्कारेयवं ण्हाणादिणाः जाहिं देवयाहिं अहिद्वियं ताओ पृद्दयाओ भवंति । ततो सा ण्हाणसीछा गंधे य सुरिह्मिण्काणि य आणेति, भणित य— मज्झ छद्वाणि य तुज्झ कए आणीयाणि । सा नेच्छति । ततो भणित—देवयाणं निवेधेणं संपजत्ताणि उवभोत्तव्वाणि द्व्वाणि इंदियगिज्झाणि, अतीयाणि न सोइयहाणि, अणागवाणि य पत्थेयव्वाणि. गुणधम्मो एस पुरिसो पेक्सं नेमित्तं सयमेव विछिपति, माछे इय 30 कुसुमाणि । आयवीसंभा य भणित विरहे—जो हिययहहुओ पुरिसो तेण सह माणेहिं

१ सुद्विस<sup>9</sup> उर मे । । २ तेण सा ली १ ॥ ३ पावयासि <sup>श</sup>ां ० ॥ ४ वशासि ली १ ॥ ५ <sup>०</sup>वेएकण-संपत्ता<sup>०</sup> शां ॰ विना ॥ ६ °तं अणच्छंति सय<sup>०</sup> शां ॰ विना ॥

जोव्वणं. मा ते कंतारलया विव निरुवभोगमइच्छिउं ति। मिस्तिरी भणति—अम्मो! परपुरिसपत्थेणे इत्थिया पावकम्मुचित, कहं तुब्भे एयं पसंसह !। सा भणति—नत्थेत्थ होसो 'अप्पा नित्थ' ति. के ण पंडिया ववसिया ?. ततो सरीरं निमित्तमेयं. भिन्नसरीरे को परभवगामी अत्थि ?. मा मृढा होहि। ततो सा भणति—अम्हं जसो वि रिक्खियव्वो। अंजणसेणा भणति—एत्थ कज्जे तुमं वीसत्था होहि. अत्थि इहं नयरे नागसेणो नाम इ कुमारदारगो रूवस्सी समत्थो कलासु वि कुसलो. गिहं जहा कोइ न याणित तहा पवेसीम नीसारेमि य। एवं सा तीए अंजणसेणाए मिस्तिरी देवयनिवेयणववएसेण गंध-रसपसत्ता कथा। अतिणेति य णागसेणं अभिक्खणं, नीणेति निडणं।

कयाई च रायपुरिसेहिंऽसूइओ, गहिओ तेहिं, तो उबहुविओ रण्णो, आगमियं अंज-णसेणाचिहियं। रण्णा भणियं—मया रिक्खयव्वा वणियदारा, सत्थवाहा देसंतराणि 10 समुदं संचरंति. एसो नागसेणो आयारातिकंतो बद्धो. इत्थिगा परिवायगा कण्ण-नास-विकिप्प्या णिज्जहियवा। ततो नागसेणो सूळं पोइओ। इयरी वि अंजणसेणा तद्वत्था गंगातीरकणखळदारे अणसणं घोरं काऊण काळगया, आमळकडए नयरे महासेणस्स राइणो सुमणाए देवीए सुया सुसेणा नाम दारिया जाया।

#### सणंकुमारचक्कवद्दिसंबंधो

15

तिम य समए हिश्यणाउँरे आससेणस्स रण्णो सहदेवीए पुत्तो सणंकुमारो नाम आसि। तस्स य पण्णासं वाससहस्साणि कुमारवासकालो। तत्तो तत्तियं चेव कालं मंडलियराया आसि। वाससहस्सेण य णेण विजियं भरहं। एगं च वाससयसहस्सं चक्कविट्टभोए भुंजति।

सा य सुसेणा रायकण्णा जोवणत्था अम्मा-पिऊहिं सणंकुमारस्स दत्ता। सा य पुवभ-विष्ण चारित्तभंगहेउकेण दूभगनामकम्मोद्ण्ण पुण चक्कविष्ट्स अणिहा। तं च मणुस्स-20 छोगच्छेरयभूतं राइणो रूवं पस्समाणी, वयणं च से सवणसुतिमणहरं सुणेमाणी, नियगरूव-जोवणगुणे निद्माणी गमेइ कालं 'दुस्सीलयाए य मे फलं अँ[संसयं'] संभरती।

एवंकाले अइच्छिए कयाई च दुवे माहणा पसत्थरूवा उविष्ठया भणंति पिडहारं— राइणो रूविविन्हया-ऽसूइया आगया मो 'पस्सेजामि'-ति । तिम्म य समए सणंकुमारो अन्भंगिओ वायामसालाए अच्छिति। ततो ते माहणा चोइंति पिडहारं। तेण य रण्णो निवेइयं। 25 ततो सो 'राया सुहाभिगमत्तणेण भणिति—पिवसंतु जइ तुरिय ति । ततो अइगतेहिं जदासीसा पिडता, दहूण य परं अभितुर्हां जंपंति—जारिसो णे सुओ रूवाइसओ तारिसो चेव । ततो राइणा भणिया—भणह भो ! पओयणं। ते भणंति—न केणइ पओयणं, तुम्ह रूविसिरं दहुमा-गया मो ति । राइणा भणियं—जइ एवं केरिसी रूविसिरी में ?, ण्हायं अलंकियं पुणो पिस्स-हह जइ रोयित भे । तेहिं तहा पिडस्सुयं, निग्गया य । राया वि कमेण मिज्ञय-जिसिओ 30

१ व्याणा हुं ली ३ ॥ २ व्यामित्तमेत्तं मि॰ शां०॥ ३ व्डरे बीससेण॰ शां० ॥ ४ असंभयं रती मी० गो० ॥ ५ सोम्मयसुद्दा॰ शां० विना ॥ ६ व्हा पठंजंति शां० विना ॥

सुचलंकिओ । सुमरिया णेण माह्णा । ते उवद्विया तहागयं दहुण विसायमुवगया-कहं भो ! एरिसो नाम खणेण इमस्स अवचओ होइ. धिरत्थु अणिबयाए, जीसे अछंघियं नित्य ठाणं ति । राइणा पुच्छिया ते माहणा—िकं व एवं संखवह ? 'हा ! अणिश्वं' उदी-रेह ? कस्स हाणी ? केण वा कारणेण विमणा संवुत्त ? ति । ते भणंति—सुणाहि रायं !, 5 अम्हे सकस्स राइणो समाणा देवा. ततो मघवया तुम्हं रूवसंकित्तणं कथं—अहो अहो!!! सणंकुमारस्य राइणो रूबसिरी अब्भुया मणुस्सलोयदुल्लहा, देवाण वि केसि पऽत्थ-णीय त्ति. ततो अम्हे तुम्भं कोउइलेण दृद्धमागया. जारिसी य ते रूवसिरी पए आसि साभाविया, सा इयाणि दूरविभूसियस्स वि परिहीण त्ति विसण्णा मो । रण्णा पुच्छिया— कहमेत्तिएण कालेण द्वीयए रूबसोह ? ति । ते भणंति—रायं! जारिसी सरीरनिवत्ती, 10 जा अंगोवंगनिष्कत्ती सा, सुभगा सूसरता आदेजया ढावण्णं च जं छभति जंतु णाम-कम्मबिसओ सो. तं च उरालिय-वेडविएहिं सरीरेहिं संबंधं उदयपत्तं अणुसमयं परि-हाणीए हीयमांणं ण परसति मंसचक्खु. अम्हे पुण दिवेण ओहिणाणेण परसमाणा विस-ण्णा. तहेव आरं परिहासति समय-खण-छव-सुहुत्त-दिणक्तमेण । एवं च सोऊण देववयण भणित सर्णकुमारो-जदि एरिसी अणिचयाँ रिद्धी अतो परलोगिनस्वमं करिस्सं ति. ततो 15 विरागं विसएस करेमि तव-संजमुज्जोयं ति । इय भासमाणं देवा भणंति-सपुरिस ! तुँज्झ कुले पुत्रपुरिसा दुवे चक्कवृहिणो चइऊण भरहवासं निरवेक्खा पत्रइया, विधूयकम्मा य परि-निन्वया भरहो सगरो य. मध्यं च तइओ, सो वि तहेव परिचत्तारंभ-परिग्गहो, निहीस रयणेसु य नितण्हो, कयसामण्णो देवलोयं गतो, ता तुन्भे विराग(प्रन्थाप्रम्-६६००)-मगगमवङ्गणा धीरप्रिसाणुचिण्णं कुणह तवं ति । एवं भणंता पणमिऊण गया देवा ।

20 राया वि सणंकुमारो पुत्तं रज्जे ठवेऊण तणिमव पडग्गलगं चइऊण भरहवासं समणो जातो । रयणेहि य इत्थिरयणवज्जेहिं छम्मासे सेविओ जाहे सरद्गगणतल-विमल्हियओ न सज्जित तेसु ताहे पयाहिणं काऊण पणिमेउं अवकंताइं। सो भयवं एगं वाससयसहस्सं अहिगयसुत्तत्थो होऊण विहरति। उविद्या य से सरीरिम्म रोगायंका, तं जहा—कासे सासे जरे दाहे कुच्छिस्ले भगंदरे कंडू परोज्झा। एवं सो भयवं अविकंप-25 माणसो सम्मं अहियासेइ।

ततो सको देवराया पुरिसरूवं काऊण 'तिगिच्छगों मि' ति वंदिऊण भणति—भयवं! तुज्यं इमे वाहिणो असमाहिकरा बहवे समुद्विया, तं अहं संजमअविरोहेण तिगिच्छामि, अणुजाणह ति । ततो भणति—सावया! तुब्भे णासिया पुणो इहभवे परभवे वा संभवंति न वा? । सकेण भणिओ—एते पुत्रकयकम्महेख्या जाव धरंति कम्मा ताव क्याइं पुणो

१ अहा उ२ मे० कसं० विना॥ २ °णस्स ण उ२ मे० विना॥ ३ °या दिहा असो छां० विना॥ ४ उ२ मे० विनाऽन्यत्र— °गसक्कं मं ली १। °गसक्कमं क ३ गो ३॥ ५ तुइ कु॰ छां०॥ ६ °गो इमि॰ छां०॥ ७ °म्मकोह्या छां०॥

वि संभवेजा, संपर्य ताव नासेमिणं ति। ततो भयवया खेलोसहिपत्तेण एगदेसो सरीरस्स मिनखं जिन्हिओ य, जातो साभाविओ । ततो दंसिओ णेण वेज्ञस्तिणो सक्स्स— एरिसं सावगा! सकेसि ति कार्ड?। सो भणति—न एरिसी में भयवं! सत्ती अत्य, जारिसी तुन्भं तवसिरी. नासेमि पुण रोगं ति। ततो सणंकुमारेण भयवया अविन्दि-एण भणिओ—सावगा! जइ में पंडिहओ रोगों पुणो संभवति कम्माणुभावं पप्प, न भावं 5 एरिसं पभवसि जं पुराणं कार्ड, तो अलं भो! परिस्समेणं. क्याऽणुकंपा, पत्ता निज्ञरा. मया एयस्स वाहिसमूहस्स तिगिच्छा जिणोवदिष्टा तव-संजमोसहेहिं आरद्धा, जहा पुणों न संभवंति। ततो तुहेण मयवया रूवं दंसियं, अहिनंदिड वंदिऊण य गतो सगं ठाणं।

सो वि भयवं सणंकुमारो सत्त वाससयाई अहियासेइ रोगपरीसहं। ततो समाहीए कालगतो सणंकुमारे कप्पे इंदो जातो ॥

इयरी वि सुसेणा सणंकुमारेणं अबोच्छिण्णपेम्मरागा समणत्तणमणुपालेऊण बहुं कालं कालगया, सोहम्मे कप्पे दिवं सुद्दमणुभूय चुया, तव मेहणाय ! भूया जाया चक्क-विद्रस इत्थिरयणं ति ॥

### सुभोमचक्कवद्दिसंबंधो

पुणो पुच्छइ—सो भयवं! कत्थ अच्छइ? ति। [ततो केवली भणइ—]हृत्थिणपुरे कत्त-16 विरिओ नाम राया आसि. तस्स महादेवीए ताराए पुत्तो सुभोमो नाम कोसियस्त रिसिस्स आसमे परिवड्ढिति. ताराए देवीए महरि-संडिल्लेहिं सारिक्खओ निद्विगो वसति। मेहनाओ पुच्छति—केण कारणेण सो आसमप्यं आणीओ १ केण व १ ति। ततो केवली वेरनिमित्तुपत्ती कहेइ—सुणाहि राय!—

#### जमदग्गि-परसुरामाइसंबंधो

20

अत्थ दाहिणहुभरहे वाणारसी नाम नयरी। तत्थ य राया अगिसिहरी नाम। देवी य से संधमती। तीसे कुमारो जातो। तम्मि य समए दुवे नेमित्ती पुच्छिया—साहह कुमारस्स जम्मनक्खतं? ति। तत्थेगो भगति—भरणीणं वोच्छेओं वृदृ संपयं। वितिओं भणति—कित्तिकाणं आयाणं ति। ते दो वि संपहारेत्ता तत्तो उभयं परिगहें उणं कयं से नाम जमदग्गि ति, जमदेवया भरणी, अगिदिवया कित्तका। एवं सो परिवह्नति। कमेण 25 जोवणत्थो य सो तावसो पवहओं वंदणवणे परिसहियपंडुपुरक-फछाहारी पंचिगितवालणाहि य अप्पाणं भावेमाणो विहरति बहुणि वासँसहस्साणि।

तिम काले वाणारसीए धन्नंति वइसाणरो य दुवे सत्थवाहां आसि । तत्थ धन्नंतरी समणोवासगो। वेसाणरो तावसभत्तो तस्स य मित्तो। धन्नंतरी बहुसो विण्ण-वेह—वेसाणर! जिणमर्थ पिंडवजासु ति । सो असहहंतो तावसधममं पिंडवण्णं अप्पाणं 80 खवेऊण वेयहुपवए सोमाभिओगो सोमराइयदेवताए उववण्णो । धन्नंतरी अहिगय-

१ °रिगसेह° शां ।। २ °धवती शां ।। ३ नंद° ही ३ ॥ ४ °ससयसह° शां ।।

जीवा-ऽजीवो, दुवालसिवहं सावयधम्मं अणुपालेऊण, उवासगपिडमाओ य एकारस, कालं काऊण अच्चुए कप्पे देवो जातो। तेसिं च नंदिस्सरमिहमाए समागमो जातो। सो अच्चुओ देवो विउलोहिनाणी वृहसानरं देवं दृहूण मित्तभावं अणुसरेतो भणिति—भी वृहसानरं! जाणिस ममं? ति। सो भणिति—देव! का मे सत्ती तुब्भेऽहिजाणिउं! ति। तेण भणिओ—5 अहं धन्नंतरी तव वयंसो सावयधम्ममणुपालेऊण अच्चुए कप्पे देवो जाओ. तया तुमं मे न सहहिस कहेमाणस्स, ततो किलिस्सिऊण अप्पिह्नुओ जातो। सो भणिति—ताव-सधम्मो पहाणो न मया सुद्धु कओ, तेण अहं अप्पिह्नुओ जाओ। अच्चुयदेवेण भणिओ—जो तुम्ह पहाणो सो परिच्छामहे। तेण जमदग्गी उिह्नो।

## अच्चयदेव-वइसानरदेवेहिं जमदग्गिपरिक्लणं

- तओ दो वि सडणरूवं का ऊण जमदिगिस्स कुचे खडतणाणि छोढूण घरको कओ देवेहिं। सो उवेहित। ततो माणुसीए वायाए सडणो भणित सडणी—भद्दे! अच्छ तुमं इहं, अहं ताव हिमवंतपबयं गिमस्सामि, अम्मा-पियरं दहुं पुणो छहुं एहं ति। सा भणित—सामि! न गंतबं, एगािगस्स कोइ ते पमाओ सरीरस्स होजा। सो भणित—मा वीहेह, अहं सिग्घयाए जो वि मे अहिभवित तं सत्तो वइक्कमिडं। सा भणइ—ममं विसरिजाहि, अण्णं वा सडणिं परिगेण्हिजासि कित. ततो हं एगािगणी किछिस्सिस्सं ति। सडणो भणित—तुमं सि मे पाणेमु पियतरी, तुमं उज्झिऊण णाऽहं तेसिं थोवं पि काछं गिमस्सं ति। सा भणित—न पत्तियािम आहं, जहा पुणो तुमं एसि ति। सडणो भणित—जहा भणिस तह चेव सबहेण पत्तियाविस्सं। सा भणित—जइ एवं तो एयस्स रिसिस्स जं पावं तेण संछित्तो होहि जो न पुणो आगतो सि ति। सो भणित—अण्णं जं भणिस सवहं तं करिस्सं, न एयस्स रिसिस्स पावेणं ति। 20 ततो जमदिग्गणा चिंतियं—सडणा ममं पावं गुरुयं भासंति. पुच्छािम ताव णे। ततो
- 20 तर्ता जमद्रागणा चितिय—सडणा मम पात्र गुरुय भासति. पुच्छामि तात्र णे। ततो णेण गहियाणि हत्थेहिं, भणिया य—अरे! अहं बहूणि वाससहस्साणि कोमारबंभयारी इहं तवं करेमि, केरिसं मम पातं? जं तुमं न पिडच्छिस सबहे। ततो सडणेण भणिओ— मेहिरिसि! भवसि न विवादेडं ति. तुमं पुण अणवश्चो छिण्णसंताणो तरू विव नइतडुज-छसिछ छेनप्यूअमू छसंघाओ निराछंबणो कुगतीए पिडिहिसि. नामं पि ते कोइ न याणाहिति.
- 25 एयं ते किं थोवं पावं ?. अण्णे रिसी न पस्सिस किं सपुत्ते ?. चिंतेहि वा समतीए त्ति । ततो सो अप्पागमत्त्रणेण अविण्णायवंध-मोक्खविही चिंतेति—सचं, अहं अणवची निस्संताणो ति । मुक्काणि णे अरण्णाणि, ततो दारसंगहरती ॥

तं च भग्गं नाऊण अच्छतो देवो वेसानरं भणति—इदाणि जो अम्ह समणोवासओ तं परिच्छामो ति ।

#### 30 अच्चयदेव-वइसानरदेवेहिं पडमरहपरिक्खणं

तिमम य समए मिहिलाए नयरीए पडमरहो नाम राया । सो वसुपुजास्य अणगा-

१ भाय वह कि ३॥ २ महेसी! भ° शां ।॥

रस्स अहिणवस्ययभमो । सो य अणगारो चंपाए नयरीए विहरति । तस्स वि धम्मजा-गरियं जागरमाणस्स एवं मणसि ठियं—वंदामि धम्मायरियं वसुपुज्जसुणिवरं ति । पत्थिया य तस्स परिक्खणनिमित्तं । वेसानरेण रोगा उदीरिया रण्णो पहाणपुरिसाण य । ततो निवारिओ मंतीहिं -सामि! जत्ताभंगी कीरज, तुब्मे असुहिया, जणी य बहुवहवी। राया भणति—नाहं किंचि नेमि बलकारेण, निवत्तत जणो, अहं गुरुणो वंदिएणं अण्णं 5 कजं करेमि । एवं दढववसाओ । जलावत्ताए अडवीए पाणियं अवहियं तहावि न निय-त्तइ 'एगागिणा वि जायबं' ति । पुरक्षो य सीहेहिं वित्तासिक्षो । पुणो वि विण्णविक्षो मंतीहिं निच्छइ निवत्तिउं धम्मरागरत्तो । ततो वहसानरेण 'न तीरए धम्मववसायाओ चालेरं' ति सो सरूवं दंसेऊण वंदिश्रो खमाविओ य ॥

वेसानरेण य पडिवण्णो(ण्णं) य सम्मत्तं 'अच्छेरं' ति वोत्तूण। धन्नंतरी वि पणमिय 10 पुजमरहं जहाऽऽगक्षो पहिगक्षो। वेसानरो वि वेयहं ति ॥

जमदग्गी वि सरणवयणचालियहिती कठिणसंकाइयं घेत्रण इंद्पुरेमागतो । तत्थ राया जियसत्त जमदिगामाउलो । तेण अग्वेण पृद्दओ जमदग्गी, विण्णविओ य-संदिसह जेण कजं ति । सो भणति-कण्णाभिक्खस्स आगतो, देहि मे कण्णं ति । ततो दिण्णो आवासो 'वीसमह' ति । मंतीहिं सह समवाओ-एस छंबकुचोवहतो अतिकंत-15 वता य. उवाएण य णिवारेमो. अम्हे कण्णा दिण्णसयंवराउ, जा इच्छिति तं नेह ति । एवं भणिओ अतिगतो कण्णंतेपुरं, एक्सेकं भणति—भद्दे! अहं रुवासि ?। ताहिं भणियं— उम्मत्तो सि. थेरँदेएहिं अप्पैंयंतो अम्हे वरेसि, अवसर ति । सो रुहो, तेण 'खुजाओ होह' ति भणियातो । ताओ विरुवाओ जायाओ । तप्पभिति जायं कण्णकुर्जा । एगा य कुमारी रेणुए रमंती, सा तेण फलहत्थेण भणिया—भद्दे! ममं इच्छस्र ति । तीए पाणी 20 पसारिओ । 'एतीए अहं वरिओ' ति कढिणे छोढूण पत्थिओ । मंतीहिं भणियं-कुमा-रीण पएहिं अचिक एहिं सुंकं दायबं। सो भणति-अचिक कहं देमि?, जं मग्गहि तं च कस्सइ राइणो समीवाओ आणेमि ति । ते भणंति-एस मज्जाया 'इयाणि दायवं'। निच्छए कए कयाओ अखुजाओ कुमारीओ। ततो कण्णं गहेऊणं आसमपयं गतो। ततो कण्णाधाती बत्तीसं च गावीओ विसज्जियाओ । सा वि ताव रेणुका बहुति ।

पंजमरही वि अपडिवतियवेरग्गो वसुपुज्जस्स समीवे पद्यहओ, विहूयकम्मो य परि-णिव्वुओ । जमदग्गी वि रेणुयं संबद्घावेति । जोवणत्था विवाहिया ।

अण्णया जियसत्तुअग्गमहिसी पुत्तकामा सह राइणा उवगया आसमं। भणिया अणाए रेणुका-पुत्त! भणसु रिसि, देहि मे चठकं साहेडण, जेण मे पुत्तो जायति। रेणुकाए जमदग्गी भणिओ-मम माऊए कुणसु पसायं पुत्तजम्मणेणं ति । तेण दुवे चरुका 30

१ °हिं निष्छ ह निवस्तितं सामि! शां • विना ॥ २ °रं समा शां ० ॥ ३ °रे बेए ° ही ३ । °रिवेरए ° शां• ॥ ४ °प्पंतो शां• ॥

साहिया—एको रेणुकाए, एको देवीए। देवी भणति—पुत्त ! तुमं नियगं चरुगं देहि ति, अवस्यं रिसिणा अप्पणो पुत्तनिमित्तं विसिद्धसाहणं कयं होहिति. मम संतयं तुमं पडंजाहि ति। रेणुकाए चिंतियं—अहं मिगी जाया, मा मे पुत्तो एवं चेव रण्णवासी होड. वरं मे खत्तियचढं पासिडं ति। कओ चरुविवजासो। कमेण य पसूया रामं रेणुका।

- 5 कयाई च सत्थेण समं साधवो वर्षति । अडवीपवेसो, जहा (भ्रन्थाप्रम्-६७००) एको अहिनवदिक्खिओ गेलण्णाभिभूओ सत्थपरिहीणो जमद्गिगणा य दिहो, नीओ आसमपयं, पयसेणं संधुक्तिओ । तेग तुहेण विज्ञा दिण्णा अपडिहया । जमद्गिगणा साहिया । परिच्छानिमित्तं परमुं अहिमंतेऊण पडमसरे छुहेति । सो उवत्तो । लद्धपचओ सह मुएणं जमद्ग्गी वि रण्णं परीति ।
- अण्णया य अणंतिविरिओ राया हृत्थिणपुराहिवो आगतो य आसमं । तेण रेणुगा 10 सह गावीहिं नीया । जमदिगिगा सो जण रामो परसहत्थो पेसिओ । सो हंतूग अणं-तविरियं, नियत्तेऊण गावीओ, रेणुयं गहेऊण आगतो । हत्थिणपुरे अणंतविरिय-सुओ कत्तविरिओ राया जाओ । किम्मय काले जमदग्गी जरापरिणओ अच्छति आसमे । रामो परमहत्थो एगागी अरण्णं असंकिओ भमति । 'अणंतविरिओ अणेण 15 मारिओ' त्ति कत्तविरिएण य मञ्झदेसाहिरायाणो मेलिया । 'रामो उविक्खिओ सवेसिं विणासाय होजंति ते समागया आसमपयं, जत्थ जमदरगी । कत्तविरिएण मारिओ पिडमरणकारणवरेण। तं च मारेऊण अवकंता रायाणो। रामो वि पिउमरणकुविओ खतिएहिं सह परसुहत्थो जुन्झिंडं पयत्तो । कत्तिविरिओ णेण मारिओ परसुणा । हयसेसका खत्तिया दिसोदिसं पळाया । रामो हत्थिणपुरमागतो । कत्तविरियअग्गमहिसी य तारा महर-20 संडिहेहिं मंतीहिं नीणिया अंतरपत्ती पलायमाणी कोसियासमे पयाया । उम्मत्थिओ पडिओ । तओ भूमिखायणाओ सुभूमो ति नामं कयं। मंतीहिं य सासिया देवी-भूमी-स्वायतो जातो अन्हं भूमीपरिवड्विओ एस राय ति । भूमिघरे पच्छण्णं परिवड्वइ । राम-रस य परसू कूराए देवयाए परिगाहिओ। ततो अणेग तस्स पभावेग खत्तिया विणासिया। 'कत्तवीरियस्स मम य वेरयं, इयरे अणवराहा ममं अडवीए ठियं विवाडेडं इच्छंति 25 दुरायार' ति, एएग अमरिसेण सत्त वारा निक्खत्तिया कया पुह्वी । जे य विणासित वेसिं दाढाओ उक्खणावेइ । जियसत्तू रामो हित्थणापुरे रायत्तं कुणति । एएण कारणेण कोसियासमे सुभूमो परिवसति तावसकुमारवेसो मंतिपरिग्गहिओ। अहिगयवेरकारणो
- 30 कोसिकासमं च गंतूण दिहो णेण सुभूमो कुमारो तणुकजलहरपच्छाइयर्विबो विव सरददिवाकरो । तारा अणेण भगिणीभावेण थाविया । रामेण य नेमित्ती पुच्छिओ—पइ-

रामं च विणासेऊण भरहसामी भविस्सति नचिरेणं-ति मुणिणा कहिए मेघनाओं वंदि-

ऊण मुणिणो सनयरमतिगतो ॥

१ काष्ण वे शां ।। २ किसमं प शां ।।।

ष्ट्राइज्ज मे वंसो ? ति । तेण भणिओ—जिम्म विज्ञाहिति परसू, दाढाओ य भोयणं भवि-स्सइ ति ततो ते विणासो ति । ततो तं वयणं परिघेत्रूण माईणे णिश्चयं पवत्तेइ, दाढाभ-रियं च कुणति थाछं, अग्गासणे ठवेइ । एवं वश्चइ काछो । तावसे विसेसेण पूण्ड रामो । मेधनाओ य अभिक्खणं जाइ सुभूमसमीवं ।

अण्णया य 'सहस्सपरिवेसणं' ति तावसकुमारा पत्थिया । सुभूमो वि 'तेहिं समं5 वश्वामो' त्ति मायं आपुच्छति । तीए निवारिओ कोसिएण य । ण ठाति । मेहनाएण देवी भणिया-वचड, जइ से रोयति, अहं से सहाओ गमिरसं, मा संकह ति। तीए तुरियं 'पुष्ठण्हेडण पुत्त ! वश्वमु' ति भणंतीए घयपुण्णा ताविगाए पचिडसारद्धा । 'चिरं होहि ति तावसा दूरं गमिरसंति' ति तुरंतेण ताविकाओ हत्थं छीडं घयपुरं गहेउं। तीए वि 'मा डैहेज्ज' ति उयग्गिय ताविका कड्रिया। घयं च कलकलेंतं उच्छलियं पिंद्यं पाएसु, न 10 इ काइ बाहा जाया। विम्हिया देवी पाए पडिमुसति पुणो पुणो। अपत्तियंती य मेहन।एण भणिया-भगिणी ! महती देवयाएसो, न एयस्स अग्गी विसं सत्थं च काए कमइ-त्ति भणिया। पुटवण्हिउ पत्थिओ सहिओ रिसिकुमारेहिं पत्तो ग्यप्रं ति। अतिगतो भोयणमंडवं, पस्सइ सुविण्णयं थालं अग्गासणे ठवियं, कोइ न वि तत्थ निवसति । दाढाओ य तक्खणादेव मणुण्णं पायसं देवयापरिक्खित्तं पस्समाणो पहहो। पवत्ते परिवेसणे सहस्तपूरे वि सुमणसो पायसं 15 मुंजति, 'दाढाओ भोयणं' ति मण्णेमाणो खायति। माहणा पुत्रभणिया 'जो खायति दाढाओ सो भे वहेयबो' ति पवत्ता पासाण-पीढ-फलहेहिं पहणिउमाढत्ता कलकलरवं करेंता। सुभूमो असंभंतो भुंजति, वामहत्थेण पासाणादी णिवारयति । खुर्भियं रामवलं, साउहा सत्तुमं-डॅबमुबगया । रामो वि सुयपरमत्थो परसुयहत्थो निग्गतो । ततो मेहनायवयणेण विज्ञा-हरा पहरणवासं गगणतलऽविद्या मुइउं पवता । भएण य निस्संचारं जायं । पत्तो य 20 रामी सुभूमसयासं, विज्ञाओ परस् , पलाया य देवया तंपरिग्गाहिणी । सुभूमेण य कणगथालं रूसिएण मुकं, तेण रामस्स सीसं छिण्णं । आघोसियं च विजाहरेहिं-कत्त विरियस्स पुत्तो सुभूमो जयति, जस्स न सम्मओ सो विणस्सइ ति। तं च सोऊण रामप-क्खिया के वि पछाया। पगतीओ परितुद्वाओ समागयाओ । अहिसित्तो सुभूमो नागरेहिं विजाहरेहिं। राइणा मेहनाएण य ध्या पउमिसरी दिण्णा। वत्तं पाणिग्गहणं महतीए विभू-25 इए । सुभोमकुमारकाळो पंच वाससहस्ताणि, ततो मंडलियराया तावतियं चेव काळं, समु-प्पण्णचक्करयणेण य पंचिंहं वाससहस्सेहिं विजियं भरहवासं । मेघनाओ णेण दोण्हं विजाहरसेढीणं सामी ठविओ, अंजति निरुधिगो विसए । सुभोमस्स जियभरहस्स मणसि ठियं - जो रामो, अहं च, तेसि अम्हं परंपरागयं पिउनिमित्तं वेरं. माहणा ममं भत्तनिश्वित्ते अणवराहे वि विणासे उं चिद्वियं, वज्ह्या ममं. न एएहिं मम दुहे हिं वसियवं-ति चिते उण 30

१ °हणाणि णि° उ२ मे० विना॥ २ छोडुं शां०॥ ३ **डडहोह ति** शां०॥ ४ **°सं नयरं राम**° शां०॥ ५ **°डळसु**° शां०॥

निब्बंभणं कयं एकवीसं वारा । माहणा य 'अब्बंभणा मो' ति भणमाणं पयहि ऊण सेसा बणे अतिगया । खत्तियनाएण पच्छण्णं अच्छिया ते य सएसु रज्जेसु ठविया ।

एँवं ठियस्स चक्कविद्यभोए पण्णासं वाससहस्साणि भुंजमाणस्स अण्णया सूवो चित्त-सेणो णाम अणवराहकुद्धेण सुभोमेण पाएण आहतो । निव्वेएण तावसो पव्वइओ, 5 कालगतो समाणो जोतिसिओ देवो जाओ, ओहिणा आभोएति । रायवेरं सुमरमाणो परिचत्तरयणं समुद्दमज्जणाए विवाडेति । सो अपरिचत्तकामभोगो कालं काऊण गतो सत्तर्मि पुढविं । तहेव रामो ति ॥

वंसे वि मेहनाइस्स राइणो बली नाम राया आसी। तस्स विजाहरेण (विजाबलेण) सन्वे विजाहरा विधेया धरणिगोयरा रायाणो। पुरिसपुंडरीओ य वासुदेवो समुप्पण्णो तं समयं। 10 तस्स अद्धभरहं जिणमाणस्स बलिणा सह इह पन्वए जुद्धं परमदाहणं आसि। विजाहरा य जुद्धा पुरिसपुंडरीयसंसिया। ततो बलिणा सकलवलथिरकरणत्थं समओ पडतो। पुंडरिगणीए वावीए आउहा णिधायाणि। विजाहरेहि य बीयं(लिवियं)—अम्हेहिं य सामी अमएहिं न मोत्तन्त्रो बली। एयम्मि सिद्धत्थपायवो अणिमओ पायवसंतती य घरइ। इयाणि णंदिघोसा य सिला एसा जोग्गा, अवहितपरमत्थेण अमडप्पत्तीसुती वित्थरिया।

15 रामायणं

तस्स य बिलरण्णो वंसे सहस्सग्गीवो राया, तस्स सुतो पंचसयग्गीवो, तओ सइग्गीवो, तओ पंचासग्गीवो, तओ वीसइग्गीवो, तओ दसग्गीवो जो रामणो ति
पयासो । वीसतिग्गीवस्स राइणो चत्तारि भारियाओ—देववण्णणी वक्कया केकइ
पुष्फकूडा य । देववण्णणीए चत्तारि पुत्ता—सोम-जम-वरुण-वेसमणा । केकईए
20 रामणो कुंभकण्णो विहीसणो य, तिजडा-सुष्पनहोओ य दुवे दुहियाओ । वक्काए
महोदरो महत्थो महापासो खरो, आसालिका य दुहिया । पुष्फकूडाए तिसारो
दुसारो, विज्जुजिन्भो य पुत्ता, कुंभिनासा य कन्ना।

ततो सो रामणो सोम-जमादीविरोहेण निगातो सपरिवारो छंकादीवे आवासिओ। ततो णेण पण्णात्ती साहिया। ततो से पणया विज्ञाहरसामंता य। एवं से छंकापुरीय 25 बेव धीई जाया। सेवंति णं तत्थ गयं विज्ञाहरा।

अण्णया कयाइ मओ नाम विज्ञाहरो दुहियं घेतूण से सेवापुन्वमुवत्थिओ मंदोदरी नाम । दंसिया छक्खणविष्याणं । तेहिं भणियं—जो इमीए पढमगन्मो भविस्सइ सो कुछक्खयहेष ति । सा य 'अईव रूबस्सिणि' ति न परिचता । 'जायमवश्चं पढमं चइ-स्सामो' ति विवाहिया । कमेण य पहाणा संवुत्ता ।

30 इओ य अउज्झाए नयरीए राया दसरहो । तस्स तिन्नि भारियाओ-फोसला

१ एवं एयरस शां०॥ २ असमत्तेहिं शां०॥ ३ सर्वेध्वप्यादर्शेषु कचिद् रामण इति कचिच रावण इति दृश्यते । असाभिक्षु सर्वत्र रामण इत्येवादृतम् ॥

केकई सुमित्ता य। कोसल्लाए रामो पुत्तो, सुमित्ताए लक्लणो, केकईए भरह-सत्तुग्धा देवरूविणो विव पिउघरे परिवहृति।

मंदोदरी य रामणगगमहिसी दारियं पस्या। ततो रयणभरियाए मंजसाए पिक्खता। संदिही मंदोदरीए अमबो-वबस. उज्ज्ञस णं ति। तेण मिहिलाए जणकस्स रण्णो उज्जाण-भूमीए सज्जिजंतीए तिरक्खरणीविज्ञाए च्छाइया नंगलग्गे हविया। तओ 'नंगलेणं उक्खित्त' ह त्ति निवेइयं रण्णो । धारिणीए देवीए दत्ता ध्रया, चंदलेहा विव वहुमाणी जणनयण-मणहरी जाया। ततो 'रूवस्सिणे' ति काऊण जणकेण पिउणा सयंवरो आइहो। समागएस य बहसँ रायसएस रामं वरेइ सीया। ततो सेसाण वि कुमाराणं दत्ताओ ध्याओ विउठधँणसंपया-समत्ताओ, गहाय दसरहो सप्रमागतो। प्रवयरं च राया केकईए सयणोवयारवियक्खणाए तोसिओ भणति—वरेहि वरं ति । सा भणइ—अच्छाउ ताव मे वरो. कक्के गहिस्सं ति । 10 पुणो दसरहस्स पचंतियराइणा सह विरोहो । तओ जुद्धे संपलग्गे गहिओ । साधितं देवीए केंक्कईए-राया गहिओ, अवक्रमस ति। सा भणइ-परस्स जइ जत्तो अवक्रममाणे वि अम्हे लंघिजा, अहं सयं जुज्झामि ति, को वा भग्गो मइ अपराइयाए ?-ति सण्णद्धा रहमारूढा असियायवत्ता जिन्नाउमारद्धा । 'जो नियत्ति तं मारह'त्ति भणंती परबद्धमिन भविदमारद्धा । ततो जोहा अणुरागेण सवीरियं दंसेता जुन्मिउमारद्धा । देइ भडाणं पीति-15 दाणं । देवीए पराभगो य पराणीए नियत्तिओ दसरहो [भणति—] देवि ! परिसवरसंरिसं ते ( प्रन्थाप्रम्-६८०० ) चिट्ठियं, वरेस वरं ति । सा भणति-चिट्ठड ताव सम बितिओ बरो ति, कज्जेण य गिण्हिस्सं ति।

बहुसु य वासेसु गएसु, पुत्तेसु जोव्वणत्थेसु जाएसु दसरहो राया परिणयवयो रामाहिसेयं आणवेइ—सज्जेह अभिसेगो। मंथराए खुजाए निवेइयं केंकईए—तीए परितुद्वाए 20
दिण्णो से पीइकारओ आभरणं। ततो तीए भणिया देवी—विसायद्वाणेसु पमुद्दया सि, न
याणिस 'अवमाणणासमुद्दमहगया मि' ति. कोसल्ला रामो य चिरं ते सेवियद्वा, तेण
विदिण्णं भोच्छिसि. तं मा मुज्झ, अत्थि ते दो वरा पुष्टिं पदिण्णा राइणा, तेहिं भरहाहिसेयं रामस्स य पैवसणं च मग्गसु ति। ततो सा तीए वयणेण कुवियाणणा होऊण
कोवघरं पविद्वा। सुयं च दसरहेण। ततो अणुणेति णं, न मुयइ कोवं। भणिया य—25
भणसु, किं कीरड ? ति। [सा भणित—] अत्थि मे वरा दिण्णा, तो जह सचवादि त्थ
देह मे। राइणा भणिया—भण, किं देमि ?। ततो परितोसवियसियाणणा भणित—एकमिम वरे भरहो राया भवड, वितिए रामो बारस वासाइं वणे वसड ति। ततो विसण्णो
राया भणित—देवि! अछमेएण असग्गाहेण, जेट्ठो गुणगणावासो, सो य रामो जोग्गो
पुहविपाछणे. अण्णं जं भणिस तं देमि। ततो भणित—अछं मे अण्णेण जइ सचं परिव-30

१ °हो सत्तुग्घो दे° शां०॥ २ °री वि रा° उ २ मे० विना॥ ३ °सु नरेसरेसु य रामं शां० विना॥ ४ <sup>6</sup>भवलसं° शां० विना ॥ ५ °सदिसं उ० मे० ॥ ६ पवासं च ली ३ ॥

व० हिं० ३१

यसि, जं ते अभिष्पेयं तं करेहिं। ततो राया महुरं फरुसं च बहुं भासिऊण रामं वाह-रित, बाह्मिरियकंठो भणित—वरं पुद्यदत्तं मग्गइ देवी 'रजं, तुमं च वणे वससु' ति. तं मा होमि अलिओ तहा कुणसु ति। ततो सिरसा पिंडिच्छ्यं। ततो सो सीया-लक्खण-सिंहओं वीरणियंसणो होऊण णिग्गओं जणमण-नयण-मुह्कमलाणि संकोएंतो अत्थिगिरिसि-5 हरिमव दिणकरो कमलवणसिम्मिल्लंकयवावारो। दसरहो वि 'हा पुत्त! हा सुयनिहि! हा सुकुमाल! हा अदुक्खोचिय! हा मया मंद्भग्गेण अकंडे निद्वासिय! कहं वणे कालं गमेसि ?' ति विल्लंतो कालगतो।

भरहो य माउलविसयाओ आगतो। तेण सुयपरमत्थेण माया उवालद्धा। सबंधवो य गओ रामसमीवं। किह्यं च णेण पिउमरणं रामस्स। ततो कयपेयिकची भणिओ 10 रामो भरहमातूए नयणजलपुण्णमुहीए—पुत्त! तुमे कयं पिउवयणं, इयाणिं ममं अयसपं-काओ समुद्धरिउं कुलकमागयं च रायलच्छीं भाउगे य परिपालेउमरिहिस। ततो रामेण भणियं—अम्मो! तुन्झं वयणं अणतिक्षमणीयं. सुणह पुण कारणं—राया जइ सच्चसंधो तो पयापालणसमत्थो हवइ, सच्चपरिभट्टो पुण असद्धेओ सकदारपालणे वि य अजोग्गो. तं मया वणवासो पिडवण्णो, पिउणो वयणं कयं होहिति. मा ममं अणुवंधह ति। भरहो 15 य णेण संदिट्टो—जइ ते अहं पभवामि, जित य ते गुरू, तो तुमे मम नियोगेण पयापालणं कायधं, अम्मा य न गरिहयवा। ततो अंसुपुण्णमुहो भरहो कयंजली विण्णवेइ—अज्ञ! जइ हं सीस इव निउत्तो पयापालणवावारे, तो पादुकाि पसायं करेह ति। तेण 'तह' ति पिडस्स्यं। ततो अइयओ पुरिं।

इयरो य रामो सीया-लक्खणसहिओ तावसासमे परसमाणो दिक्खणिदिसिमवलोए20 माणो पत्तो विजणत्थाणं, तत्थ विवित्ते वणविवरे सिणिसण्णो सीयासिहओ। रामणभगिणी सुप्पणही पिस्सिकणं णयणामयभूयं सुरकुमारिमव मयणमोहिया दवगया—देव!
भजसु ममं। ततो रामेण भणिया—मा एवं जंपसु, अहं तवोवणिहितो न परदारसेवी।
ततो जणयतणयाए भणिया—परपुरिसं वला पत्थेसि अणिच्छमाणं ति मज्जाइकंताऽसि
ति। ततो रहा भीसणं रूवं काऊण सीयं भेसेति—सितवायं ते णासेमि ति, न जाणिस
25 ममं!। ततो रामेणं 'अवज्झा इत्थीय' ति काऊण छत्तकन्न-नासा विसिज्जया गया खरदूसणसमीवं। रुयंती पुत्तं भणित—पुत्त! अहं अणवराहिणी तवोवणे वियरमाणी दसरहसुएण रामेण इमं वसणं पाविया। ततो रुहा भणंति—अम्मो! सुँय विसायं, अर्ज्ञं तेसि
सोणियं गिद्धे पाएमो अम्ह सरविणिटिभण्णदेहाणं—वोत्तूण गया रामस्स समीवं। किहयं
च णेहिं णासाऽपहरणं। भणिओ य तेहिं रामो—भड! सज्जो होहि जुज्झिउं ति।
30 ततो दो वि भायरो राम-लक्खणा जम-वरुणसमाणविरिया ठिया घणूणि सज्जीवाणि
काऊण। जुज्झंता य खर-दूसणा सत्थवलेण बाहुबलेण य विवाहिया। ततो सा सुरपनही

१ °जाचणक शां०॥ २ जाणई ए भ ली ३॥ ३ सुद्दृ वि उ २ मे० विना॥

पुत्तवहजायरोसा गया रामणसमीवं । किह्यं च णाए णासापहरणं सुयमरणं च । तं च कहेऊण भणति—देव! अत्थि तेसिं धरणिगोयराणं इत्थिया. चितेमि—सबजुवतिरूवसंदो-हेण निम्मिया छोगछोयणवीसामणभूया, सा तव अंतेउरभूसणजोग्गा ।

ततो सो सीयारूवसवणुम्माहिओ मारीचं अमचं संदिसति—गच्छ तुमं आसमपयं, तत्थ रयणिचत्तं मिगरूवं विडिव्रजण विलुच्भेह ते तावसरूवी भडे, तओ ममं कजं कयं 5 होहिति। ततो से मणहरं रयणोवितं मियरूवं काऊण समीवे संचरति। ततो सीयाए रामो भणिओ—अज्ञपुत्त! अउवरूवो मिगपोयतो घेष्पउं, मम कील्रणओ होहिति ति। ततो सो 'एवं होउ' ति धणुहत्थो अणुवयित णं। सो वि मंदं मंदं पयत्तो सिग्धयरं पत्थिओ। रामो वि णं 'कत्थ गच्छिस' ति सिग्धगती अणुधावित। जाहे दूरमवह्नंतो ताहे जाणित—न एस होइ मिओ जो मं जवण जिणित. को वि एस मायावि—ति सरो 10 खित्तो। ततो तेण मरतेणं चितितं—सामिकजं करेमि ति। ततो तेण 'परित्ताएहि मं लक्खण!' विरसं रिसयं। तं च सोऊण सीयाए लक्खणो संदिहो—वच सिग्धं, सामिणा भीएण रिसयं, अवस्स सत्तुबलं होज्ञ ति। ततो सो भणित—नत्थि अज्ञ भयं, तुमं भणिस ति बचामो। सो वि धणुहत्थो तुरियं पधाविओ राममग्गेण।

एयं च अंतरं दहृण रामणी तावसरूवं वीससणीयं काऊण सीयासमीवमुवगतो। 15 दहूण यणं रूवाँ इसयमोहिओ अगणियपचवाओ अवहरइ विलवमाणि। इयरे वि नियत्ता अपस्समाणा विसण्णा मिगाउं पयत्ता। रामणी जडाउणा विज्ञाहरेण पिह्यो, तं परा-जिणिऊणं किक्किंधिगिरिणो उपरेण गतो लंकि। रामो सीयानिमित्तं विलवमाणो लक्ख-णेण भणिओ—अज्ञ! णाऽरिहसि सोइउं इत्थिनिमित्तं. जइ वा मरिडिमच्छिसि तो किं सत्तुपराजए पयत्तं न करेसि?। जडाउणा कहियं—रामणेण हिया सीय ति । ततो 20 'जुन्झंतस्स जतो पाणविओगो वा, निरुच्छाहस्स विसायपक्खाणुसारिणो मरणमेव'।

ततो ते राम-लक्खणा कमेण किंकिंधिगिरिमणुपत्ता । तत्थ वालि-सुग्गीवा दो भायरो परिवसंति विज्ञाहरा सपरिवारा । तेसिं च इत्थिनिमित्ते विरोहो । वालिणा सुग्गीवो पराइओ हणुय-जंबवेहिं सिह्ओ अमचेहिं जिणाययणमिस्सओ वसति । ततो सुग्गीवो राम-लक्खणे धणुहत्थे देवकुमारे इव अभिक्ष्वे पस्तिऊण भीओ पलायणपरो 25 हणुमंतेण भणिओ—मा अविण्णायकारणो अवक्षम, उवलभामो ताव 'के एते?'. ततो जुत्तं करिस्सामो । ततो सोमक्ष्वं करेऊण हणुमाऽऽगतो तेसिं समीवं । पुच्छिया य णेण उवायपुर्वं—के तुब्भे ? केण कारणेण वणमुवगया अणुचियदुक्ख ? ति । ततो लक्खणेण भणिओ—अम्हे इक्खागैवंसुन्भवदसरहसुया राम-लक्खणा पितिनिओएण वणसुवगया.

१ ली इ संसं ० विनाडन्यत्र—ेड, ततो की उ० मे० कसं ०। उ, रमाम की ० मो० गो इ शां०॥ २ ० णुपय ० फ इ गो इ शां०॥ ३ जावणुजेण को वि कसं ० मोसं ० उ० मे० विना॥ ४ ० विवसप ० उ० मे० विना॥ ५ क ३ गो० विनाडन्यत्र — १ दस० ली ३। शाहस० खं० वा० उ० मे० शां०॥

मिगमोहियाणं सीया हिया, तीसे परिमगाणे परिवममामो, तब्भे पण के श किमत्थं वा वणे चिद्रह ? । हणुमया भणिया-अन्हे विज्ञाहरा, अन्हं सामी सुरगीवो. सो भाउणा वख्वया वालिणा पारदो अम्हेहिं समं जिणायतणसंसिक्षो अच्छति, जोगो मित्तयाए । ततो रामेण पडिवण्णं-एवं होउ ति । कुंओ य णेहिं अग्गिसक्खिको मित्तसंबंधो । परि-5 च्छियवलो य रामो वालिवहे णिउत्तो सरगीवेण । ते य भायरो सरिसरूवा कंचणमा-छासोहियविग्गहा । ततो विसेसमजाणया रामेण निसद्दो सायको । पराइओ य सम्मीवो य वालिणा । तओ सम्मीवस्स विसेसणं कयं वणमालाए । एकसायकविवाडिए वालि-म्मि रामेण द्रविओ राया सम्गीवो । गतो य हणमंतो सीयावृत्तंतस्वलहिउं । रामस्स अणेण णिवेइयं पियं । ततो रामसंदेसेण सुग्गीवेण पेसिया विज्ञाहरा भरहसमीवं । तेण 10 य चडरंगबळं पेसियं। दतो समुद्दतीरमणुपत्तं, कमेण य सुरगीवसहियं विज्ञाहरपरिपा-लियं। तत्थ य पवदंतसमुद्दमञ्झगयं, संधिम्मि संगमो बद्धो, उत्तिण्णं बलं लंकासमीवे. सुवेळास आवासियं। रामणो वि नियगपरिवार-बळसमग्गो न गणेति रामं सर्खधारं। ततो [ \*णे \*] णं विभीसणो विणयपँणओ विण्णवेइ—रायं ! हियमप्पियं पि सामी गुरुणा भिचेण बंधुणा वा वोत्तवो. अजुत्तं तुब्भेहिं कयं रामभारियं सीयं हरंतेहिं. एवं नाम 15 खिलयं होड. इयाणि अप्पिज्जड. अलं कुलक्खएण. खर-दसणा वाली य विज्ञासिहया वि णेण अजत्तेण विवाडिया. सामिणा वि भिचदारा वि णोऽभिलसणीया. किं पुण परस्स बलवतो ?. इंदियजए जओ ठिओ पत्थिवाणं. चडिवहा बुद्धी बुद्धिमंतो वण्णेंति —मेहा, सुई, वियक्ता, सुभे अभिनिवेसो त्ति. तुम्हे मेहाविणो मतिमंता कह वि कह वि कज्जसिद्धीय कारणं. अहिनिवेसो पुण अकज़े, जओ भे विण्णवेमि. जो कवलो गसियं तीरइ, उवभूतो 20 परिणमइ य, परिणओ य पत्थो सो भुंजियन्त्रो. एवं चितेऊण हिर्यबुद्धी अप्पेह राम-भारियं. सिवं होड परिजणस्स । ततो एवंविहेहिं भण्णमाणो वि न सुणइ रामणो जदा. ततो विभीसणो चडिह मंतीहिं सहिओ रामस्वगतो। सग्गीवाणुमए य 'विणिओ' ति सम्माणिओ । विभीसणपरिवारो य जे विज्ञाहरा ते रामसेणमणुपविद्वा। ततो तेसिं राम-णसंतकाणं रामपिक्खयाण विज्ञाहराण य घरणिगोयराणं संगामो पवत्तो । दिवसे दिवसे 25 वहुए रामवलं । ततो रामणो परिक्खवियपहाणभडवग्गो संगामजयं कंखमाणो सैववि-जाछेयणीं जालवंतीविजं साहेउमारद्धो । उवलद्धविज्ञासाहणपरं च रामणं रामजोही (प्रन्थाप्रम्-६९००) अभिभविजमारद्वा पविसिय नयरं। तुओ कुद्धो सण्णद्भवद्भकवओ रहेण सपरिवारो निगातो । दारुणं जुद्धं काऊण स्वक्लणेण सह संगामे [ \* मारे \* ]-

१ तओ ही ३ विना ॥ २ साइको उ० मे० विना ॥ ३ रामस्स खं° ही ३ ॥ ४ 'पण्णो वि° उ० मे० विना ॥ ५ 'ति तथा सवि° उ० मे० संसं० विना ॥ ६ हिए बुद्धीसुप्पेय राम° उ२ मे० विना ॥ ७ 'णससुप्पवि° उ० मे० विना ॥ ८ रामपविश्ववद्दपहा । ७० मे० विना ॥ ९ उ० मे० विना ॥ ८ रामपविश्ववद्दपहा । ९ उ० मे० विना ॥ ९ उ० मे० विना ॥ १० 'इमिभ 'उ० मे० विना ॥ १० 'इमिभ 'उ० मे० विना ॥

उमारद्धो [ \* गओ \* ] । जाहे अत्थाणि से सवाणि पिंडह्याणि, श्रविसण्णंमाणसो तथो चकं [ \* मुकं मंडलाणि \* ] लक्खणवहाय मुयित रामणो रोसावियनयणो । तस्स य लक्खणस्स तं महाणुभावयाए वच्छत्थले य तुंबेण पिंडयं । तं च णेण अमूद्रहियएण रामणवहाय मुकं, तस्स सीसं सकुंडले-मउंड छेत्ण लक्खणसमीवमुवगयं देवयाऽहिद्धियं। इसिवादिय-भूयवाइएहिं य गगणतलमुवगएहिं मुकाओ पुष्पवुद्धीओ, वागरियं च गग- 5 णे—उप्पण्णो एस भरहे वासे अद्वमो वामुदेवो ति । ततो विहीसणेण पसंते संगामे डव-णीया सीया, विज्ञाहरवुहुपरिवृद्धा य वीसिज्या । अणुमए य विहीसणेण सक्कारिओ रामणो । ततो अहिसित्तो विहीसणो अरिजयनयरमुहिसिऊण, मुग्गीवो विज्ञाहरसे-दीए नयरमुहिसिऊण राम-लक्खणेहिं । ततो रामो सीयसहिओ विहीसणेण सपरिवारण मुग्गीवसहिएण विमाणेण नीओ अओज्झानयिं । भरह-सत्तुग्धेहिं य पूरऊण स-10 नायरेहिं मंतीहिं अहिसित्तो राया। ततो य णेण महप्पभावेण विभीसण-मुग्गीवसहिएण अहिजियं अङ्गभरहं । ठिओ य अरिजए विभीसणो राया।।

तस्स य अज्ञउत्त ! विहीसणस्स राइणो वंसे विज्ञुवेगो नाम राया, तस्स विज्ञुजिठभा देवी, तीसे पुत्ता अम्हे तिण्णि जणा—दिहमुहो डंडवेगो चंडवेगो य, दुिह्या
मयणवेगा । कयाइं राइणा सिद्धादेसो पुच्छिओ—भयवं ! कण्णा इमा रूववती कस्स 15
मण्णे भारिया होहिति ? केरिसा वा से रिद्धी भविस्सइ ? ति । ततो तेण आभोएऊण
भणियं—रायं! एसा अहुभरहाहिविषउभज्ञा भविस्सइ, तस्स बहुमया पुत्तपसविणी । ततो
रण्णा पुच्छिओ—सो भयवं! कहं जाणियबो ? कत्थ वा निवसइ ? ति । नेमित्तिणा
आभोएऊण भणियं—रायं! तव पुत्तस्स डंडवेगस्स विज्ञं साहेमाणस्स जो अविर पिडिहिति।
तस्स य महाणुभावयाए तक्खणमेव विज्ञासिद्धी भविस्सइ ति । पूइओ गतो नेमित्ती । 20

दिवितिलए य तिसेहरो राया, देवी तस्स सुष्पणही, पुत्तो हेष्फओ । तेण य सह पुष्ठपुरिससंचियं चिरविरोहो मम पिउणो विज्जुवेगस्स । महया बलससुद्र्ण य कयाई आगतो तिसेहरो। तेण [\*गहाय\*] अमरिसिओ विज्जुवेगो जुज्झमाणो णयरबाहिं गहितो जीवगाहो, वद्धो य । अम्हे य सपरिवारा असत्ता वारेडं निग्गया नयराओ इमं पवय-मागया । पुष्ठपुरिसनिवेसियं तेण वि अर्रिजयं गहियं, भुंजित संपर्य । नेमितिकादेसं संव-25 दितं । परितुद्वेहिं य अम्हेहिं मयणवेगा तुम्ह समीवमणुपेसिया मोक्खवरनिमित्तं । तुब्भे-हिं य पडिवण्णं । मुक्कवेरा य मण्णमाणेहिं अम्हेहिं दत्ता कण्णा तुव्भं ति ॥

एवं कहियं दहिमुहेण य। 'सो य तिसेहरो मायावी, अत्थेषु य विसारउ'ति मया वि तस्स पिरक्खानिमित्तं अत्थाणि साहियाणि दहिमुहोवएसेण, सिद्धाणि य।

१ °ण्णमणसा त° शां० विना ॥ २ कमं० संसं० विनाऽन्यत्र— °ति रामो रो° ली ३ उ २ मे० । °ति ं भो रो° मो० गो ३ ॥ ३ ° लं समउ ँ शां० विना ॥ ४ आगारि शां० विना ॥ ५ °जरनय शां०। एवमशेऽपि कचित् कचित् ॥ ६ अतोज्ञा ँ शां० ॥ ७ देवति ँ शां० ॥ ८ ° यं वेर ँ शां० ॥

तजी दिवसेस केस वि गएस तिसेहरो 'सयणवेगा दारिया करस वि धरणिगोधरसस दत्त'ति सोऊण रूसितो आगतो सबळवाहणो । सुणामि य कोलाहलं तिसेहरबलतासि-यस्स जणस्स । ततो मया भणितो दहिमहो-मा विसायं वचह, अन्हेहिं सो तत्थगएहिं विवाहेयहो, ससुरो य मोएयहो त्ति. जइ मश्रणा चोइओ सयमागतो, नणु सिद्धं कर्ज इ अम्हं ति । गतो हं सण्णद्धो धवलतुरंगजुत्तं हेमघंटिकाकिणिकिणायमाणं निडणसिप्पिय-घडियं अणेगपहरणभरियं रहमारूढो । दहिमहो य मे सारही । दंडवेग-चंडवेगप्पमुहा य जोहा वरत्रय-कंजरे सपरिवारा दुयमारूढा। ततो संपलगां जुद्धं परेसि अम्हं च बलस्स। तिसेहरजोहा य पुढं लद्धजया भणंति—पणमह रायं सरणागयवच्छलं, मा इहं पि विण-स्सिह । ततो दंडवेगेणे भणिया-किं विकत्थिएणं ?, दरिसेह सामत्थं, जो न बीहेही सो 10 ने पायडो होही । ततो सरजालेहिं परोप्परं छाएंता जुन्झंति सूरा । मुक्कं च तामसं तिसे-हरेण अत्थं, जायं च तमोभूयं। सद्देण केवलं परो अप्पणो य तजिलमारद्धा। भीया य अम्हं सेणिका । एवं च अत्थेस पिडहम्ममाणेस मायावी तिसेहरो कविओ ममं सरवरिसेण घणो विव पत्रयं छाएमाणो पडिरवेण ख्वागतो 'सर्रै! रक्खस अप्पाणं इटाणि' ति। मया वि य से छह्नहत्थयाए मोहं कयं सायकवरिसं अंतरिक्खोपरागेण घणजालं। ततो सत्थिकण-4.5 कसत्था(१)क्खित्ता हवंति मम वहाय । अहं पि निवारेमि पहरणाणि तेण णिसिद्वाणि । तं च मन्मदेसे सरेहिं अमोहेहिं गालेमि । ततो सो छिण्णरज्ञ इंदकेऊ इव पडिओ धरणि-पट्टे अचेयणो । तदवत्थं च दहुण हेफगो सपरिवारो भीतो अवकंतो । दहिमुहँसंदेसेण य विजाहरा गया निक्भया, गहितं च नयरं, मोइओ य विज्ञुवेगो राया।

तओ मि पृइओ ससुरेण परिजणेण य वसामि अमरपुरिपडिबिंबभूए अरिंजयपुरे 20 नयरे। सेवति मं आयरेण दहिम्हो । वचइ य सुहेण कालो सह तीए विणीय-रूव-कुल-सालिणीए मयणवेगाए । ण परिहायति किंचि परिभोगविहीए । जाया य देवी आवण्ण-सत्ता गव्भसोभाविवड्वियलायण्णा ।

कयाई च मयणवेगा परिकम्मकारीहिं आयरेण पसाहिया, कलहोय-कणक-मणिष्ज्ञो-तियाऽऽभरणभूसियंगी, महुमासचंपगलया इव कुसुमिया सोभमाणी जवागया मे समीवं। 25 तीसे कुंडलजुयलालंकियवयणसयपत्तं चक्कजुयलपरिग्गहियं पिव सयवत्तमहिकतरं रेहड य से। ततो मया हरिसियहियएणाऽऽभद्रा-पिए वेगवति! गहिया ते सोभापडाग ति। सा य भणति क्विवया—जा ते मणंसि साहीणा पसंससि सोभमाणी आलिहियमिव किंचि। मया ततो भणिया—साद्रस्था, कीस अकारणे कुप्पिस ?, तुमं चेव हिययसण्णिहिया, परिहासो कओ, न ते छलो गहेयहो । ततो सा ममं भणति—मम समीवे जीसे नामं गिण्हसि स श्वेव तव 80 पिया हवड. अभुंजणे य कीस डबवासपरिवचणं ? ति अवक्रओ (?)। 'जणाकुले ण य तिण्णा

१ "महिरू" शां ।। २ "वेगो भणति किं शां ।॥ ३ "रचकस्स अप्पा" शां ० विना ॥ ४ गालेति शां ० बिना॥ ५ ° इसदेण शां०॥ ६ ° एकोविया° शां०॥ ७ अहि° शां०॥

5

संजाववेडं, वेविरकोवणा होहि, पुणो णं पसाएमि' ति चिंतेतो अच्छहे पसायकरणं ॥
॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए मयणः
वेगालंभो चडहसमो सम्मत्तो ॥

मयणवेगालंभग्रन्थाग्रम्—५१५-२६. सर्वप्रस्थात्रम्—६९६४-२१.

# पन्नरसमो वेगवतीलंभो

मृहत्तंतरस्स य पुणो आगया पसन्नमुही । पसाइयाए य कलकलो जातो । रभसेण उद्रिया 'पासाओ पिलत्तो' ति । दिहो य मया खरमारुएरिओ विवहुमाणसिहापगरी जल-णो । सा मं घेत्तुण उपद्या वेगेण गगणतलं णिक्सिविडमणाए । पस्सामि य माणसवेगं उत्ताणयपसारियकरं धरेजकाममिव । ततो ममं मोत्तृण तं पैहाडेति । सो वि पछायति । 10 अहमवि धुव्यंतो पडिओ तणकूडोवरिं। न में काइ पीडा सरीरस्स । मन्नामि य-विज्ञा-हरसेढीए वट्टहे ति। चिंतेमि य-अरिंजयं कयरिम दिसाभाए होज्ज ?. अण्णं वा विज्ञा-हरनयरं ति । मुद्दत्तंतरेण जरासंधगुणुकित्तणं कुणति पुरिसो गायमाणो णाइदरे । अव-इण्णो य मि पलालकूडाओ, पुच्छामि णं-किंनामधेयो जणवयो ? नयरं वा कयरं ? इहं वा को सामी ?। सो भणति-भरहवासतिलयभूतो विसेसगुणसंपओ मगहाजणवयो, 15 जइ ते कहास सुओ. देविगहोवमिममं च रायगिहं नयरं. वियहहसुतों य सामंतपत्थ-वपणयमउडमणिकराऽऽरंजियपायवीढो जरासंघो राया. तुमं वा कओ एसि जओ न या-णिसि जणवय-पूर-पत्थिवे ? ति । मया भणिओ—िकं च तह मर्या जओ एमि ? ति । ततो चितेमि-न एस विजाहरसेटी, पविसामि नयरं, ततो जहारुइयं थाणं गमिस्सं । ततो पुक्खरिणीए हत्थ-पाए पक्खालेताणं अइगओ मि नयरं। परसंतो य नयरविभूइं पत्तो 20 य ज्यसालं । तत्थ य महाधणा अमच-सेट्टि-सत्थवाह-पुरोहिय-तलवर-दंडनायगा मणि-रयण-सुवण्णरासिं रएऊण जूयं रमंति । डवगतो य मि तेसिं समीवं । ते विनिद्ध्यमुहा निरिक्खंति, भणंति य-सागयं ?, उवविसह, जइ अत्थि अहिष्पाओ खेल्रह ति। ततो मि उवविद्रो । ते भणंति—साहीणेण धणेण इहं कीलंति इब्भपुत्ता. तुब्भे केण खेलहि ?-ति । मया से अंगुलेयगं दंसियं-परसह ति । तेहिं पश्चवेक्खियं । भणंति कसला-एयस्स वह- 25 रमोझं साहियं सयसहस्सं ति। ततो तेसिं अणुमए खेझिडं पयत्तो। तेहि य सुवण्णं(ण्ण)मणीए य ठविया कयग्घा। तेसिं पुण माणीणं जघण्णा सयसहस्समोला, मज्जिमा बत्तीस-चत्तालीस-पण्णासस्यसहस्समोला, उकिहा असीति-नउतिलक्खमोला, अतिनिकिहा पंच-सया। ततो ते जिप्पमाणा बिडण-तिडणाणि पत्ताणि घरेंति। ततो मया भणिया—होड.

१ मयणवेगारूंभी चढदसमी आसासओ सम्मत्तो इत्येवंस्पा पुष्पिका शां ।। २ पसाहेति शां ।। १ पुरुष्तो शां ।। ४ उ २ मे० क० विनाऽन्यत्र—्था उज्जवपृति त्ति ली १ । था जुवपृति त्ति मो० सं० गो ३ ॥ ५ ०० प्रहं मो० सं० गो० विना ॥ ६ ० वक्सवियं शां० विना ॥

कीरड लेखेंसंकल ति । ततो आगलियं । तत्थ पासणिया भणंति—अज्जेण पाहुणएण कोडी जिय ति । ततो सुवण्णस्स मणीणं मोत्तियस्स विद्यासो कया पुंजा । जूयसालाहिगतो पुरिसो मया भणिओ—गच्छ सोम्म!, दीणं किवणं अणाहं जणं सदावेहि, अहं वित्तं दाहामि ति । ततो निग्गतो, तेण घोसियं—जो धणत्थी किवणो दरिहो वा सो एउ जूय-5 सहं, पाहुणो को वि देवरूवी कामओ धणं देइ । ततो जणो अत्थी पहगरेण आगतो । अहं सुवण्ण-मणी-मुत्ताफलाणि य देमि । अम्हितो ततो जणो भणति—ण एस माणुसो, अवस्सं धणदभवणचरो कमलक्वो जक्खो हवेज, जस्स कर्यवरे व कंचणे य मणीसु य अवण्णा । थुणं(ण)ति मं लोगो—देवो पुहइवती होहिति वद्धमाणो सिरीए ति ।

एत्थंतरे रायपुरिसा आगया । ते मं भणंति—एहि, राया वाहरति ते ति । तेहि य सह 10 पत्थिको निह । अणुपहं जणो वश्वद्र मा(मं) णं पीईए। रायभडेहिं य निब्मत्यिओ लोगो । 'किं मण्णे रायकुळं पवेसिज्जइ धम्मपुरिसो एसो ?' त्ति जणवाए सुणमाणो मि पविहो मि रायकुळं। तहारब्सासे य भणंति णं--निवेदेह रण्णो। (प्रन्थाप्रम्-७०००)तेहिं मि एगंतं अतिणीओ। ततो बहु हिं वीसत्थो निबद्धो। अवको उगं करकरस्स भणंति केइ-की लाहि। केइ भणंति-अहो! अकजं, जं एस तवस्सी हम्मइ ति । मया भणिया-साहह, को णे अवराहो 15 जेण हन्मामि?. न य विवदामि रायउले. अवस्स मजार्या अत्थि ति । ते भणंति—सणाहि. कहेमो-राया प्यावतिसम्मेण णेमित्तिणा भणिओ-राय! तव कहं सत्तिपया इहं एहिति. रण्णा पुच्छिओ-किह नायबो ? त्ति. सो भणति-जूए कोडिं जेऊण जणस्स दाहिति, एवं नायद्यो त्ति. ततो रायसंदेसेण ज्रयद्वाणेस [पद्यह्या पुरिसा ] ठविया. तुमे कोडी दिण्णा. एसो अवराहो । ततो मया चिंतियं—अहो! पमाएणं मि एरिसि आवइं पत्तो. जइ बाहिं 20 पुच्छिओ होंतो, कहिंता य कारणं, तो पुरिसकारेण नित्थारेंतो मि अवस्सं अप्पाणं. अहवा बद्ध-पृष्ट-निकाइयरस पुत्रकयरस असंवेइयरस नित्थ मोक्खो. को वा विसाओ ? सह-दुक्खाणि संसारीणं सत्ताणं सुल्रहाणि-एवं चितेमि । पुरिसा जाणगं गहाय आगता । ते भणंति-एस पुरिसो पच्छण्णं नयराओ नीणेऊण हंतबो । ततो णेहिं भत्थए छढो । सो सभत्थओ पवहणं। ततो नेंति कहिं पि ममं पवहणगतीए। जाहे य उयारिओ मि 25 णेहिं ताहे भणंति-एस अमजाया अयसो अधम्मो य मत्थए फलओ प्यावइसम्मर्सं. जो एरिसं पुरिसरयणं विणासावेइ-एवं वोत्तूण मुयंति मं छिण्णकडगे । तेण जाणामि जेण अणावडंतो कत्यइ घुग्घ्यंतो निवडिओ। तेसि च पुरिसाणं सद्दं सुणामि-केण वि पुण अक्लित्तो कि। 'जहा चारुदत्तो भारंडसडणेहिं गहितो तहा होज अहं पि भविय-वयाए. जहां सो साहुसमीवं पत्तो तहा मम वि सिद्धा संपत्ती होज्ज-ित 'जीवियदाइयाण 80 णमो सिद्धाणं' ति मणसीकरेंतो य दूरं नेउं निक्खित्तो म्हि । सुक्को य प्रविद्धं चै चळण-

१ स्वयसं शां० विनां ॥ २ "यमरि व्य कं शां० विना ॥ १ अतणी क १ गो १ ॥ ४ "या भिक्यांति चि शां० ॥ ५ "स्स मन्ने जो जां० ॥ ६ "चो मिह ज" शां० ॥ ७ च चारणसमणं पस्सा शां० ॥

जुयलं पस्सामि । जाहे भत्थगातो निग्गतो पण्णगो व कत्तिओ, ततो पस्सामि वेगवितं रोवंदि । सा मं अवयासेकण रोवित कल्लणसोगमरं मुयंती—हा अदुक्खओगा! हा अम्हारिसीणं बहुणं णाह! हा महाकुलीण! हा महासत्त! किह वि सि मया सामिय! समासाइओ. देव! किं णु ते कयं पुवकक्खडं कम्मं, जेणं सि एरिसं वसणं पत्तो । ततो मया समासासिया—पिए! मुगसु सोगं, अहं भविओ साहूहिं आहृहो य. पूर्यव-5 यणा य रिसओ. मया वि कोइ पीलिओ पुवभवंतरे, जेण मे एरिसं दुक्खमणुपत्तं. कम्म-विवागा एरिसा, जेण खेमंति भयमुप्पज्जति, भयहाणे य परा पीती. नेय वसणवस्यएणं बुद्धिमया विसाओ गंतबो. सुह-दुक्खसंकलाओ एति अणिच्छियाओ वि. तत्थ सुहे जो न मज्जित दुक्खे य जो न सीयित सो पुरिसो, इयरो अवयरो।

तओ मया पुच्छिया-तुमे कहं अहं जाणिओ ? कहं वा इमं काछं अच्छिया सि महापूरे 10 नियगघरे वा ?। ततो मे रोवंती साहति—सामि! अहं पहिबद्धा तुन्भे य सयणीय अपस्य-माणी कंदिडमारद्धा 'कत्थ मण्णे पिययमो ?' ति । अत्थि य मे संका-भाउएण माणास-वेगेण हिओ । ततो रोवंतीए रण्णो निवेइयं—ताय! अज्जवत्तो न नजति कहिं ? ति। ततो संभंतं रायकुळं. कुणति जणो बहतती—दीविगाहिं ममोजह सम्मं । ततो नदनइभवणस्स न य कस्सति अतिगयमग्गो दीसति दुवारेस पिहिएस । पभायाए रयणीए पमयवणे य 15 महतरएहिं देवीहि य अदीसमाणेस य तब्भेस देवीय राइणा पुच्छिया मि-पुत्त ! मुयसु ताव संतावं, अत्थि ते विज्ञाओ, ततो आवत्तेऊण पुच्छ वृत्तंतं भतुणो । ततो मया छद्र-सण्णाए ण्हायाय आवत्तिया विज्ञा । सा मे तुमं कहेइ पवित्ति । ततो मया रण्णो देवीए कहियं--आरोगो ताव अज्ञवत्तो माणसबेगेण हिओ. संपर्य भवियवयाए विज्ञाहरेहिः परि-गहिओ. वीसरिया अन्हे, तेसि विज्ञाहराणं भगिणी मयणवेगा नाम. तं दाहिति चि । 20 ततो राइणा देवीए य अहं भणिया-पुत्त! मा तप्पसु, 'जीवंतो नरो भदं पस्तैह' कि अवस्तं अविग्धं तव सामिणो. एयं कजं तुमे समेहिसि भत्तुणा सह, किं सो परिश्वयस्त्रिस गुणवतीतो भारियाओ ?. तुमं पुत्त! कामकमा, इच्छाए पियसमीवं वश सि निवस्सुका. इमं ते सगिहं, तुमे अच्छमाणीए अन्हं च दारियाए आगमो भविस्सइ ति । ततो मया भणियं-सबब्रिजाहरीओं आगासगाओ समज्ञकाओ, अत्तणो छंदेण ण गच्छंति, गरुए वि कजे एगा-25 गिणीओ वि वचेज्ञा. न य मम जुन्नं सवचीसमीवं गंतुं. जत्थ पिएण ठविया तत्थ मया कालो गमेयबो ति. तुमं पायमुळे निवसंतीए को में संतावो ?। एवं च महापुरे सरीरसा-रक्खणनिमित्तं देवीअणुबजामाणी एकं कालं भोयणममिलसमाणी पंजरगएकचकवागी विव काछं गमेसि । ततो तुब्भं दंसणकंखिया देविं आपुच्छिऊण गगणपद्देण भरहवास-मवलोकयंती पत्ता मि अमयभारं पवयं। तं नगं अतिक्रमिऊण अर्रिजयपुरमङ्गया। तत्थ १०

१ °स्सउ क्ति शां० विना॥ २ पुक्तका ! मग्यामाणी इच्छा° शां०॥ ३ निस्संका शां०॥ ४ °को काम-गाओ सभ° कसं० ली ३ उ २ मे०॥

व॰ हिं॰ ३२

वुन्ने मयणवेगा मम नामेण आमहा । सा रुद्रा । मम य परितोसी परी जाती 'समरित मं सामि!' ति । सा उबकंता । तयणंतरं विउविजण अगि मयणवेगारूवधारिणी सप्पनही चेत्रुण <sup>तु</sup>च्मे नीणेइ वद्देवकामा। ततो हं भीया तीसे पलायमाणी, सा अहिगविज्ञा ममाओ, 'हा ! सामी विहम्मइ' ति हिट्ठा पसारियकरा मि ठिया। मुक्का तीए । घरेंतीए रोसेण आह्या 5 विजाए 'माणसवेगो'ति दीसामि। 'दास माणसवेग! सामिं में हंतुं इच्छिसि'ति मोत्तूण तुम्हे पहाइ मं। अहमवि भीया पलायमाणी जिणघरं [ \* छंघणाइमुही \* ] सरणमहिल्समाणी अपत्ता जिणघरं गहिया तीए पावाए हया। 'जहिच्छयं भत्ताररक्खणुज्जए होउ इयाणिं' ति विज्ञाओं अक्लेकण गया गुरुगुरेंती । ततो हं घायं विज्ञाहरं(रणं) च अगणेमाणी 'सामी मण्णे कहिं ? किं वा पत्तो वि होजा ?' ति तब्से मगामाणा तं दिसमणुसरमाणी परिब्स-10 मामि रोयमाणी। ण मे पाणे भोयणे वा आसा । ततो आगासे वायं सुणामि-एस ते सामी छिण्णकडगाओ पडइ, मुख सोगं ति । ततो मया गहिओ भत्थको जनगयाय इमं पएसं, आणीओ दुराणयरसंजायदुक्खाए। विज्ञापभावो य मि णाह ! अज्ञष्पभिइं नत्थि। ततो स पंचनदीसंगमासण्णं आसमपर्यं गयाई । पिया धरणिगोयरी जाया । वरुणो-दियं च पुलिणं दहपंतीओ ओगाहेऊण ण्हायाणि कयसिद्धपणामाणि उत्तिण्णाणि । तत्थ 15य साद्णि फलाणि गहियाणि मया। ततो पासियाणि दुवग्गेहिं वि। पीओद्गाणि आयं-ताणि पस्सामो दुमगहणिबभुइं तणाणं । पुण्णाग-पणस-नालिकेर-पारावय-भवगय-णमे-रुप दरिसेमि वेगवतीए सोगविणोयनिमित्तं । ततो बंधवजणमञ्झगया विव रिसिसमीवे रयणिमइवाहइत्ता कलं दिवसकरिकरणजालपरद्धंघकारे निग्गया मु आसमपयाओ रिसी-हिं विन्हियवित्थारमाणणयणेहिं दीसमाणाणि 'अवस्सं देविमहुणिममं कोऊहलेण माणु-20 स्तमुवगयाणि' ति पसंसिज्जमाणा । णिग्गयाणि रिसिथाणाओ पत्ता म वरुणोदकं वेग-वितिद्दिययविमछोद्कं । रमणिज्ञयाय तीसे पुलिण-इहसोहाणि परसमाणाणि, सीमं नयरं(?) प विविद्धांचक्रयंगरागं, गगणपमाणमिव मिणिचगायं, वरुणोदिकासलिखपक्खालिज्जपायं दूरं गयाणि । भणिया य मया वेगवती—पिए! न ते सोगो करणीओ विज्ञाविरहियाई संति. सका इहं पएसे निरुत्सएहें कालं गमेंजं. जत्य वा भणिस तत्य वचामो ति । ततो 25 मणति—सामि ! तुन्भ जीवियपरिरक्खणनिमित्तं चेहमाणीए विज्ञापरिन्भंसो वि मे उसवो. भारियाए भन्नणो पाणेहिं वि पियं कायबं ति, एस छोयधन्मो, व्रज्यं पासे परिवत्तमा-णीए पयडो आणंदो ति ॥

> ॥ वेगवहलंभी पन्नरसमी सम्मत्ती॥ वेगवहलंभग्रन्थात्रम्—११२-१३. सर्वत्रन्थात्रम्—७०७७-२.

## सोलसमो बालचंदालंभो

एवं च अण्णोण्णाइसएहिं वयणेहिं पीइसवणेंताणि एकमेकस्स पस्साम् हरियपत्त-प्रज्ञव-पुष्कं-पिंडिपरिमंडियस्स, मणोसिलाधाउरंजियअंजणगिरिसिहरसरिसस्स, कुसुमभारणिसीय सहकारलयाय लक्कलणरवमहलाय समालिंगियस्स असोगतहवरस्स अहे कसणुप्पलपला-सरासिसामलाय सिलाय निसरणं करणं कणगमयं पिव देवयं नागपासपडिबद्धं। वितियं 5 च मया-किं ण वणदेवया एसा ? अहवा अच्छरा कस्सइ निओएणं एवंह्रवसण्णिया ? । तं च पेच्छमाणी वेगवती विष्णवेइ-अज्जाउत्त! इमा दारिया उत्तराइ सेढीयं गगणव-ख़हनयराहिवइस्स चंदाभस्स दहिया. भीणगाए देवीए अत्तिया, मम बाळभावसहीया बालचंदा नाम. एसा महती रायक्रलजाया अपरिगाहा. कुणह से जीविएण पसायं. विजा-पुरुबरणपीलिया नागपासबंधेण पाणसंसए वरूए. तुन्मं प्रभावयाए नत्थि किंचि असज्बं 10 ति । ततो मया तीसे वयणमणुयत्तमाणेण साणुकंपेण य 'एवं भवउ' ति पडिस्स्यं । धणियं पीलिया य बंधणेण उक्खिता विमोइजामाणी वि आभद्वा वि भएणं इंदल्डी विव सकरस्सी धस त्ति धरणीयले पडिया. मुच्छिया । पडिहयविग्घा य पत्तपुडयगहियसलिलेण समासा-सिया दक्खिणवायवीइया इव वसंतनलिणी प्रागयसोभिया, वेगवतीए पण्या भणति— सहि! दंसिओ में सिणेहो जीवियदाणेण, किं च न एत्तो पहाणदाणमत्थि जीवछोए । ततो 15 ममं क्यंजली वाओअग्गियसयपत्तसिरिहारिणा हारसियदसणपडिच्छया दम्मयाधरोद्गपट्टेण महसयवत्तेण विण्णवेइ-अज्जवत्त ! अम्ह कुछे विसेसेण दुक्खसाहणाओ सोवसग्गाओ य महाविज्ञाओ. तुम्हं पुण में पसाएण सिद्धा विज्ञा, पाणबाए य जीवियं छद्धं। ततो मया भणिया—वीसत्था होहि. इमो ते सयणो. जड ण किळम्मसि ततो अयंतिया साहस— कहं तुन्मं कुले विसेसेण दुक्खेण विज्ञाओं सिन्झंति ?। ततो भणति—तुन्ह तेजसा ण मे 20 किलामो, निसियह, ततो वो कहइरसं ति ?। ततो मि सह वेगवतीय असोगजणसेवणि-जाऽसोगसंसिओ निसण्णो । सा वि वेगवती (बालचंदा) निसण्णा सरस्सई विव रूववती पश्चक्खं साहिउं (प्रन्थाप्रम्-७१००) पयत्ता-

### विजुदाढविजाहरसंबंधो

देव! अत्थि इह भरहवासविभत्तो पुवावरेण लवणजलसमुद्दकयदोयपादो वेयहो 25 नाम पव्वओ । तत्थ य दुवे सेढीओ विज्ञाहरपरिग्गिहयाओ, उत्तरा दिन्खणा य । तत्थ उत्तराए सेढीए गगणगमणसमुचियाणं देवाणं विम्हयजणणं गयणवल्लहं नयरं । तत्थ राया विज्ञाहरवर्लंमाहप्पमहणो विज्ञदाढो नाम । तेण य विज्ञाहरा वसीकया । दुवे वि सेढीओ दहुत्तरनयरसयसोहियाओ विक्रमेण भुंजति ।

अण्णया य अवरविदेहाओ पिडमापिडवण्णमणगारं महाणुभावयाए इमं पव्वयमाणेऊण 80

संविसित विज्ञाहररायाणो—एस रूपाओं विषद्धुमाणों विणासाय णे हवेजा, तं अविलंबियं महिवारहा जमगसमगं पहणघ णं, न मे पमाइयव्वं ति । ततो संमोहा आवाहियविज्ञा य रूपायपहरणा ठिया पहंतुकामा।धरणों य नागराया अदिवामगदेवविसि ज्ञिओ(?) अट्टा- व्यपवयाभिमुहो पयाओं । दिहा अणेण विज्ञाहरा तद्वत्था । रुसिएण य आमहा—हे रिसिघायगा! कि इत्य इहाऽऽगया आगासगमणविष्टया?, अविचारियगुण-दोसाण वो ण सेयं-ति भणंतेण अक्सिता विज्ञाओं । उवगया विणएण निम्यमुद्धाणा णागरायं भय-गिगरकंठा विण्णवेति—देव! तुम्हं सरणागया वयं, सामिणो विज्ञुदाहस्स संदेसेण अम्हे तबस्सि वहेचं ववसिया. 'अयाँणंत' सि साहरह कोवं. कुणह मो पसायं. कहेह, क्रस्स सयासे दिक्स ति?। ततो एवंविहेहिं वयणेहिं जाओ उवसंतरोसो पकहिओं सो

#### 10 पण्णगाहिवो—भो! सुणह— संजयंत-जयंताणं संबंधो

अत्य अवरविदेहे अणेगसाउसलिको सिल्हावइविजओ । वीयसोगजणिनसेविया य वीयसोगा नयरी । तत्य य पगासविमलवंसो संजयो नरवती । तस्स सञ्चिसरी देवी । तीसे दुवे पुत्ता—संजयंतो जयंतो य । सो य राया सँयंभुस्स तित्थयरस्स समीवे 15 धम्मं सोऊण णिविण्णकामभोगो तणिमव पडग्गलगं रज्ञं चइऊण निक्खन्तो सह सुएहिं सामण्णमणुचरति । अहिगयसुत्तत्थो, विविदेहिं तवोवहांणेहिं निज्जरियकम्मंसो, अपुष्ठक-रणपिद्दो, घातिकम्मक्खएँ केवलणाणं दंसणं च लद्भूण विगयविग्घो निव्वुओ । जयंतो य पासत्यविद्दारी विराहियसंजमो कालं काऊण अहं धरणो जातो । संजयंतो वि णव-णवसंवेगेण णव पुवाणि अहीओ जिणकप्पपरिकम्मणिनित्तं भावणाभावियअप्पा वि-20 वित्तो विहरह । तओ उत्तमेण वीरिएण वोसट्टकाओ तिविद्दोवसग्गसहो पडिमापडिवण्णो विज्ञादाढेण इहाऽऽणीओ, एस मे जेट्टो भाया । एवं कहयति धरणो ॥

भयवओ य संजयंतस्स विसुद्धमाणलेसस्स अपिडवादिसुद्धमिकरियसुक्षद्धाणाभिसुहस्स मोहणीए खयं गए आवरणंतराए य उप्पण्णं केवलं नाणं । महेवं उवागच्छंति देवा
विज्ञाहरा य । देवं पुणरिव पुच्छंति—सामि! साहह, किंनिमित्तं एसो साहू विज्ञुदा25 खेण इहाऽऽणिओ १ ति । णागरावा भणिति—वश्वासु, कहेही मे भयवं चेव सवण्णू सिदसेसं ति । ततो उवगया विणएण पयिन्खणं काऊण आसीणा । मुणी मुणियसवभावो
देवा-ऽसुर-विज्ञाहराणं कहेइ मग्गं मग्गफलं च । जहा—अणाइसंसाराडविवत्तिणो विविहोवर्षाभिद्यस्स सब्भावमजाणओ सुहेसिणो जीवस्स अरहंतिह भयवंति नाणाइसयदिवाकरप्रभापगासियसवभावेह सम्मत्त-नाण-चरित्ति थो मग्गो देसिओ । तं च कम्मलावकाणी-

१ सामया आवा<sup>0</sup> शां० विना ॥ २ अहिद्वायगदेव<sup>°</sup> ली १ । अदिद्वाभागदेव<sup>°</sup> शां० ॥ ३ ºणंति ति शां० ॥ ४ जाकुओं शां० ॥ ५ ºसो विजयंतो नर<sup>०</sup> शां० ॥ ६ उ २ मे० विनाइन्यत्र—स्यंबुस्स ली १ बा॰ सं० । सर्यंबदस्स क १ गो० ॥ ७ °ए जाए के ° क १ गो० ॥

उच्छाह्रस्स भवियस्स पवण्णस्स विण्णायगुण-दोसस्स कुपहपरिचाइणी धाँरिससंबर्धकारीण णिच्छिण्णसंसारकंतारस्स परिणिहियकम्मस्स निवाणपुरसंपत्ति मगगफछं ति ।

हत्थंतरे विज्ञाहरा पणया पुच्छंति—भयवं! किं कारणं ति विज्ञुदाहेण तुन्भे इहाऽऽ-णीया ?। ततो भणति केवळी—राग-होसवसगस्स जंतुणो पयोयणवसेण कोवी पसादी वा भवइ. वीयरायभावयाए य पुण मम उभयमिव नित्थ. तेणं भणामि एथस्स मम य चैरा-ं 5 ऽणुबंधो ति । विज्ञाहरेहिं भणियं—कहं ?। कहेइ जिणो— विज्ञुदाढ-संजयंताणं पुद्यभविओ वेरसंबंधो

आसी य इहेव भरहे वासे सीहपुरे नयरे राया सीहसेणो नाम । तस्स रामाजण-पहाणा अकण्हा मणंसि रामकण्हा नाम भारिया । पुरोहितो पुणो से हितो सिरिपूर्ट नाम । तस्स घरिणी पिंगला नाम । एएण सह नरवती पसासति रज्ञं ।

कयाई च पर्जिमणिखेडनिवासी भहमित्तसत्थवाहो पोएण समुद्रमवगाहिउकामी पत्ती सीहपुरं । चितियमणेण-पश्चवायबहुलो समुद्दसंचारो, न मे सेयं सबं सारं गद्देडणं गंतुं. विण्णायपचए कुळे निक्खिवामि । उवलद्धो अणेण सिरिभूई पुरोहितो । समुदाचारेण उवगती । विण्णविओ य णेण कहिंचि पडिवण्णो । मुहितो निक्खित्तो निक्खेवो।वीसत्थो गतो सत्थ-वाहो, यत्तो वेलापट्टणं, सज्जिओ पोतो, कया पूया। समुद्दवायाणुकूलेण पट्टणा पट्टणं 15 संक्रममाणी असंप्रणजणमणीरहो विव संपत्तिं संपत्ती वापरियजछबुब्बुओ इव विश्लीणो पोतो । फलहस्वंडेण वुङ्झमाणो कहिंचि कूलमणुपत्तो । कमेण सीहपुरमणुपविद्वो । अइ-गतो य पुरोहियस्स भवणं । णो णं पचिभजाणित कलुसमती सिरिभूई । बहुप्पयारं लाल-प्पमाणस्स न पडिवज्जति । निद्मत्थिओ य णेण रायकुलुमुवद्विओ । तहेव दुवारमलममाणी पइदिवसं रायकुळदुवारे 'पुरोहितो मे नासमवहरइ' विकोसयति । पुच्छिको रण्णा सिरि-20 भती-किमेयं ? ति । भणति-सामि ! वीसरियचित्तो पछवति एसो. जाणह मम नुब्भे जहाविहं विप्रके वि अत्थसारे पश्चिपणामि ति । ततो अलद्भपसरो विलवमाणो परि-ब्भमति, अभिक्खं च विकासित रायद्वारे-परितायह ममं ति । तं सुणमाणेण सीह-सेणेण मंती सहाविओ, भणिओ य-जाणह एयस्स एयं कजं ति । तेण रायसंदेसेण निय-गघरं नीओ पुच्छिओ य। लिहियं से वयणं, संभोइओ य। कइवाहेण पुच्छिओ ताहे 25 आइक्खित । सुबुद्धिणा निवेइयं रण्णो-अत्थि एयं कारणं ति । राया भणति-केण उवा-एण साहिजाति ? । मंतिणा विण्णवियं-सामि! तुम्हे सिरिभूइणा सह जूयं पजोजिता मुद्दापरिवत्तणं कुणह. केणह य ववएसेणऽब्भंतरोवत्थाणमङ्गया निज्जमंतीं पिहहारं पुरो-हियघरं पेसेह सुदाहत्थगयं. तेण य संगएण संदेसेण असंसयं पुरोहियभज्जा निक्लेवं दाहिति ति । रण्णा जहाभणियमणुडियं । भहमित्तो समक्खं पुरोहियस्स विकासमाणो 80 कयत्थो जाओ रण्णा णिक्खेवेण । सिरिभूती य निवासिओ नयराओ, किलिस्समाणी रोस-विसं अविमुंचमाणो कालगतो अगंघणी सप्पो जातो ।

१ °तीप पिहारिं पेसेह शां०॥

### सीहचंद-पुण्णचंदाणं संबंधो तप्पुद्यभवा य

सीहसेणस्य रण्णो दुवे पुता—सीहचंदो पुण्णचंदो य। राया जेद्वपुत्तसहियो अण-भिगहियमिच्छादिद्वी दाणरुई। देवी पुण्णचंदो य जिणवयणाणुरताणि। एवं वस्रति काछो।

भवियवयावसेण चोइओ विव राया भंडागारमणुपविद्वो य पुरोहियाहिणा रयणि - 5 ण्णिवृद्वी डको । अवकंतो सप्पो । वित्थरंति विसवेगा रण्णो । तिगिच्छगा करेंति पिड-यारं । गरुलतुंडेण य आहितुंडिकेण आवाहिया सप्पा । अकारी विसज्जिया । ठितो अगं-धणोरगो । विज्ञाबलेण निउत्तो विसपाणे । माणगरुययाए ण इच्छिओ पाउं । जलणे जलंते खित्तो कालं काऊण कोलवणे चमरो जातो । राया विसामिभूतो मओ सहइवणे हत्थी जातो । सीहचंदो राया अहिसित्तो सीहपुरे, पुण्णाचंदो जुवराया ।

सीहसेणविणासणं च सोऊण रामकण्हाए माया हिरिमती नाम अजा बहुसिस्सि-णीपरिवारा तवे संजमे सज्झाए य उज्ज्ञता सीहपूरमागया, ठिया फासुकायं वसहीयं। ततो पुत्तसिहयाय देवीय परितोसिवसप्पमाणहिययाये सायरतरं वंदिया। तीय वि अणु-सिद्धा-पुत्त! मा पमाइणी धम्माहिगारे भव. विणिवायबहुळं माणुस्सं. पियजणसंजोगा य अवस्स विष्पयोगपज्जंता. रिद्धी वि य संझब्भरंजणा विय न चिरकारिणी. देवा वि 15 ह देवलोए पलिओवम-सागरोवमाउणो, समितिरुइयविकुरुवियमणोहरसरीरा, अप्पिडहय-गइविसया, विणयपणयाहिं जोग्गसंपाइयसंदेसाहिं सयाणुकुळवत्तिणीहिं देवीहिं सकळक-लापसंगकलियसाराहिं निडणं सेविज्ञमाणा न जीवियस्स विसयाणं वा तित्तिमुवगच्छंतिः किमंग पुण मणुया कयली-कलीरनिस्सारयरसरीरा, पचवायबहुलथोवजीविया, राय-तक्कर-किसाणु-सिळलसाधारणविह्वा, पुराणसगडमिव विविद्दसंठवणा, पत्तसीभा मणोरहसा-20 यरस्स संकप्पवित्थयजलस्स परं पारं गमिस्संति ?. थावर-जंगमाणं ताव सत्ताणं विग-यासा(सू)ण वि सरीरावयवा कज्जकरा भवंति, माणुसभवं पुण सालद्भण पायच्छितं भवति. एवंविद्दसहावसुज्झमाणीयमसुइं सरीरं, तं जाव सि णिरायंका तव-संजमसाहणसहाया ताव परलोगहिए अप्पाणं निज्जोजेहि-त्ति भणंतीए अजाए पायवडिया 'सुभासियं, करिस्सं सफढं संदेसं'ति परिचत्तगिहवासा पबइया समणी जाया । सीहचंदो वि य राया डहरके भाउके 25 निक्खित्तरज्ञधुरावावारो निक्खंतो सँमणो समितीसु अप्पमत्तो तिसु गुत्तो विहरइ। रामकण्हाए वि केणति कालेण कालियसुयं सगलं गहियं। उत्तमेहि य खमा-महव-ऽज्ञव-संतोसेहिं तवोवहाणेहिं विविदेहिं अप्पाणं भावयंतीए पसत्थपरिणामयाए अणंताणुबंधि-कसायपेक्खलमाणुपुव्वीय विणिद्धयघातिकम्माय केवलनाण-दंसणं च समुप्पन्नं । ततो कयत्था वि 'एस पवयणधम्मय' ति पवत्तिणीय छंदमणुयत्तमाणी सह तीए विहरमाणी 30 संपत्ता सीहपुरं, ठिया कोहारपिंडस्सए ।

र 'बाए विणासे चो' शां ।। २ 'तिरइ' शां ।। ३ 'काककावसंकिखय' शां ।। ४ समाणो शां 'विना ॥ ५ 'पचनकाल' शां विना ॥

10

राया वि पीइसमोश्सवियरोमकूवो भत्तीए परमाए वंदिऊण पुच्छति केविल-तुब्मं पचक्खा सबभावा, न यावि अरहओ रहस्समित्थ. कहेह मे, केण पुण पुबभवियसंबंधेण निसित्तो इह भवे तुब्भं ममं अहिओ (प्रन्थाप्रम्- ७२००) सिणेहो ?। केवली भणति-अतीयकाळे संसरमाणस्सं एगमेगस्स जीवस्स सव्वसत्ता पज्जाएण बंधवा सत्त् य आसि. आसण्णसोहिएण सिणेहाहिगया भवंति. तं सण-

कोसलाजणवए संगमं नाम सिणवेसं । तत्थ अहं मिगो नाम माहणो आसि । भजा य में मदिरा । दुहिया पुण तुमं तिम्म भवे वारुणी । सा य सहावमहवयाए विण-एण पागइएण य उज्जुभावेण वस्नहा । तत्थ अहं विविहसत्थविसारतो जिणवयणाणुरत्तो 'नत्थि इत्तो उत्तरीयं' ति पइट्टियमती । तेण य म्हि सया साणुकोसो, न मे ममत्तं धणे, गास-ऽच्छादणमित्तपरिग्गाही ।

कयाइं च देवकज्जे सिज्जयं भोयणं। साहवो य उवागया । तिण्ह वि जणाण सम-वाओ 'पडिलाहेमि'-ति । वारुणी य निडत्ता 'देहि' ति । ततो तीए विसुद्धयरो भावो तं समयं आसि । तेण दाणफलेण ते रायकलेस जनमं । तव य माया महरा, सा प्रवं कालगया पहुड़े नयरे अडबलस्स रण्णो समतीय देवीय दुहिया हिरिमती नाम जाया। सा य पत्तजोव्वणा पोयणाहिवस्स मह्या संपदाए दत्ता पुण्णभहस्स रण्णो। अहं पुण 15 तुमं सिणेहपडिबद्धाए अचइंतो परिवइडं पडिक्रवस्स माहणस्स न दइता सो परं किंचि लहित्ता तव पयच्छामि (?)। तेण य हेउणा थीमावपुरेकडं कम्मं समजिणिता अकयसामण्णो विगयविसयतण्हो काछं काऊण हिरिमतीए गब्भे जाया रामकण्हा । पडिमणिखेडव-त्थव्वो य भहमित्तो सत्थवाहो पुरोहियावलत्तं निक्खेवं सीहसेणेण सोपायमप्पियं गहाय सघरं पत्थिओ, चिंतेति य-कहंचि समुद्दातो जीवियसेसो इह संपत्तो मि, तं 20 अलं मे ववहारेण. जं मे पुरुवज्जित्तं वित्तं तेण समण-माहणाणं भत्त-पाण-सयणा-ऽऽसणी-सह-वत्थ-पायाणि देती दवाविंती य कंचि काछं कुडंबमज्झे वसिऊण. विहाय ममत्तं पञ्चइस्यं. न मे पमाएयव्वं-ति संपहारेमाणो अडविप्पएसे निसण्णो । माया से पव-सियस्स सोगेण दिवस-निसास बहुसो रोवमाणी आहारे अरोयमाणे अकला जाया, 'अहो! पुत्तछलेण भृष्टमित्तेण निजाइयं किं पि वेरं, तं अपस्समाणी न सत्ता जीविउं, विवसा पाणे 25 परिश्वष्टस्सं' ति कलुणहियया मया वग्धी जाया, परीति वणमाहारकंखीया। धम्मामिमुहो य णाए खड्बो भहमित्तो मम जेहपुत्तो सीहचंदो जातो । तुमं पुच्वभववारुणी । एयं सिणेहाहिकारणं । एसा य संसारगती—बंधू सत्तुभावमुवयति, जहा भहमित्तमाया. परो सयणो भवति, [जहा भहमित्तो] जहा वा वारुणी ! पुन्वभवे मम तुमं सिणेहति ति॥

पुणो वंदिकण पुण्णचंदो भणति—का गती सीहसेणस्स ? ति । भणति रामकण्हा— 30 धुणाहि, सीहसेणों सिरिश्रतिणा सप्पभूष्ण खइतो काछं काऊण सहइवणे हत्थी जातो,

१ °स्स रागमयस्य जीव° शां• ॥

वणचरकयनामधेको 'असणिवेगो' ति । सीहचंदो य अणगारो उक्कयो सञ्चाए सुयसपुर्पारंगतो अपिडवदो कयाइं च रक्काओ रक्कं संकमिडकामो सगडसत्थेण अडिवं पवण्णो। ठितो सत्थो, सुकाणि सगडाणि, विसक्किया वाहा, पसरिया तण-कहहारा। हत्थी य सत्थसहमायण्णयंतो जवेण पत्तो तं पएसं। भीओ जणो दुग्ग-विसमपायवगहणाणि 5 य संसिओ। साहू वि जंतुविरिहए भूमिभाए सागारं पिडमं ठितो। असणिवेगो सगडाणि पछोएमाणो पडमंडवे फाडेमाणो वियरित। साहू य णेण दिहो।

पिच्छमाणस्य य से पराणा दिही, निव्वययं हिययं, चितेवं पवत्ती—'कत्थ मण्णे मया दिइपन्नो ?' ति चिंतंतस्स य से तदावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेण उप्पण्णं जाईसरणं । ततो समरियपुरुभवो अंसणि विणिन्स्यमाणो पडिओ पाएस साहस्स नाइदरे। तेण वि य 10 पारियपिंडमेणं चितियं-नुणं एस भविश्रो जाईसरो समुप्पण्णसंवेगो ति । उवउत्तेण य विण्णाओ, आमद्वो य णेण-सीहरोण!मा विसायं वच्च. तमं दाणसीलयाए नो उववण्णो नरए, अणिवारियधणवण्हयाए तिरिओ जातो । एवं भणिओ परं विनिह्ओ-अहो ! महाणु-भागो मे पुत्तो जातो. अहवा दुट्ट मया चिंतियं, तवस्सी एस देवयं, असंसयं मणोगयं पि में जाणह. भइं ते, एवंविहस्स में खेमं उविदसह ति । भणिओ य सीहचंद्रेण-15 सणाहि, अष्टदंता विगयराग-दोस-मोहा विदितजीवा-ऽजीव-बंध-मोक्खसब्भावा भयत्थं भणंति, न तोसं कयकिशाणं किंचि पवंचणे पयोयणं, तं पत्तिय जिणवयणं. मिच्छत्त-समोत्ययस्य हि जीवस्य जिणभासियपरम्महस्य विरतिपहद्रचारिणो सिणेहैंसत्तस्य विसयरेगुओ कम्मरओ उप्पज्जति. ततो कम्मगरुययाए विविह्जोणीगृहणं जम्मण-मरण-बहुळं. संसारं परिकासति. विसुद्धपरिणामै ऽज्झवसाणे वट्टमाणस्स परितणकियाणुहावस्स 20 जिणपपीश्लोब छद्धनिव्य इपहरस निरुद्धाऽऽसवद्वारस्स तवस लिखपनेखालिय किछेससंचयस्स सिद्धसिद्धोगया भवइ ति पत्तिय पाणातिवायाओ मसावायाओ अदिण्णादाणाओ मेहणाओ परिगाहाओ य सत्तिओ विरमस्, ततो सुगतिमविग्घेण गमिस्ससि, सिज्झियबयजोगो भविस्सिस-चि भणिओ भणित-सुणह भयवं!, जावजीवं वंभयारी विहरिस्सं, सेसाणं पण वयाणं देसं पश्चक्खाइस्सं ति । ततो साहणा अरहंत-सिद्ध-साहसक्खियं दिण्णाणि से 25 अणुद्धयाणि । अवधारियपंचनमोक्कारेण य पहिवण्णाणि भावओ । 'छट्ट-ऽहमेहिं भत्तेहिं खिमसं' ति क्याऽभिगाहो साहं वंदिऊण जणस्स थेवं परिहरंतो अवकंतो. संविग्गो कग्रत्थमित्र अप्पार्ग मण्णमाणो अणिकिखत्ततवीत्रहाणो विहरति । पारणकाले य जत्तेण रीयंतो भाग-मिळाण-परिस्रडिय-पंद्धपत्तकयाहारो विरागमर्गमविष्ठओ कयाइ गिम्हकाळे बह्रकह्मं अप्रोदयं सरमवृतिएणो पाणियं पाउं । जहा जहा अवगाहति तहा तहा अवस-30 ण्णो, मंद्रप्राणयाप्, य असत्तो नियत्तिष्ठं । चिंतियं च णेण-अहं खमणकिछंदो असत्तो

१ बा सुकुं, शां । १ हतस्त व २ मे० ॥ ३ भरूवज्ञाणे ही ३ ॥ ४ ही ३ विमाऽश्रन्यत्र--- व्याद-

कहममुत्तरिडं, एयावत्यस्स य में सेयं थाहारपरिचायं काडं। भत्तं वोसिरियं जावजीवं। अह य पुरोहितो वि चमरभावे वणदविगाजालपितत्तदेहो कालं काऊण वेराणुवंधजणियजन्मसंताणो कुकुडसप्पो जातो। वणविवरगएण य दिट्ठो हत्थी, संजायरोसेण य खड्ओ, विस-परिणओ नमोकारबहुलो 'इमो पहाणकालो, अण्णं च में सरीरं, अहं अण्णो' ति मण्णमाणो पसत्त्रज्ञाणोवगओ कालगतो महासुके कप्पे सिरितिल्हण् विमाणे सत्तरससागरोवमिटईतो ६ देवो जातो। सियालद्त्रेण वाहेण दंत-मोत्तियं च से गहियं। धणमित्तो य वाणिओ पचंते वलंजेति। वाहेण य से परिचयगुणेण पीईदाणं दिण्णं। ते य दंता पहाणमोत्तियं च 'सल-क्खण' ति विण्णाडं धणमित्तेण ते मित्तयाए दिण्णा। तुमे परिवुट्टेण संतेण पृह्ओ विह-वसंपायणेण। एए य ते दंता सीहासणिम्म निडता, मोत्तियं च वूलामणिम्म। तं एरिसी

सीहचंदो वि अणगारो विसुद्धेहिं संजमहाणेहिं चरित्तसोहीए वट्टमाणो अपरिवडियसंवेगो दीहेण परियाएण उवरिमगेवेज्ञेसु पीईकरे विमाणे एकतीसं सागरोवमद्विती देवो भविस्सित ।

संसारगती-सोगद्वाणे तुद्वी हवइ, भवंतरगयस्स पिडणो सरीरावयवे लख्ण अण्णाणयाए॥10

कुकुडसप्पो य वाणरजूहाहिवइणा कीलापुबं साहाओ साहं संकमिउकामेण गिहीओ, मारिओ य पंचमपुढवीए सत्तरससागरोवमद्वितीओ नेरइओ जातो, तत्य परमश्रसुभं सुभदुल्लहं निष्पडियारं वेयणं अणुहवइ-ति कहिए पुण्णाचंदो जायतिबसंवेगो सावयधम्मं 15 पडिवज्जति । ततो वंदिऊण सगिहमुवगतो ।

रामकण्हा बहुं कालं केवलिपरियायं पाडणित्ता परिनिब्बुर्यो।

सो वि य राया सविसए अमाघायं पोसहं च विहीए अणुपालेमाणो, समण-माहणे य पिंडलाहेमाणो, जिणपूर्याए य समुज्जुओ पसासइ रज्जं । दंडनीईए य मायापयोगमपिंडक-मित्ता भवंतरेत्थीवेयणिज्जणुभागी कयभत्तपरिचाओ महासुके कप्पे वेरुलिए विमाणे 20 देसूणसत्तरससागरोवमिट्टतीओ देवो जाओ ।

जंबुद्दीवयभरहे वेयहे य उत्तरायं सेढीयं निश्चालोयमणिप्पभाहिं निश्चालोयं नाम नयरं।
तत्थ अरीणं पराभवणसीहो अरिसीहो राया। तस्स सिरी विव कमलरिया सिरिहरा
देवी। ततो पुण्णचंदो देवो ठितिक्सएण चुओ सिरिहराए गन्भे विमलजसधरा जसोहरा नाम दारिया जाया। सा पालणगुणेण निरुवहयसरीरा निरुया आएज्जवयणा वा-25
गसंपन्ना स्वस्सिणी सयणबहुमया विधेया परिजण-विण्णाण-लायन-विणयालंकिया पत्तजोवणा उत्तराय सेढीयं पहंकरायं नयरीयं सुज्जावत्तस्स रण्णो महया अत्यसंपदाए दिण्णा,
तस्स वि य बहुमया आसी। केणइ कालेण सिरितिलयदेवो सीहसेणजीवो चुओ असोहराए गन्भे पुत्तताए पश्चायाओ। अविमाणीयदोहलाय कालेण य जातो रिस्सवेनो माम
कुमारो। क्रमेण य परिविद्धओ संगहियकलाविद्दाणो य जुयरायाहिसेयं पत्तो।

कयाई च सुज्जावत्तो राया धम्मरुइ-धम्मनंद्चारणसंबोहिओ रस्तिवेग्सण्ण-

१ °तत्स उर मे० विना॥ २ °था। घोसावेति व राका शां०॥ व० सिं० ३३

क्लितरज्ञाहिगारो अणगारो जातो संजमं अणुपालेइ । खवियघाइकम्मो य केवलनाणं लढूण निरुद्धजोगो निव्वुओ । जसोहरा गुणवतीये अज्ञाए समीवे पष्ट्या एकारसंग-कुसला विहरति। रस्सिवेगो य राया हरिमुणिचंदसमीवे अणिबयाविसेससंजायसंवेगो पय-हिय पहग्गलगं तणिव रज्जं संजमं पिडवण्णो। कमेण य णेण उज्जोययाए य नव पुष्टाणि 5 अहीयाणि। (प्रन्थाप्रम् — ७३००) पिडपुण्णिधिति- चलो एकहिवहारपिडमं पिडवण्णो विहरति।

कयाइं च कंचणगुहाए पिंडमं ठितो, पुरोहिएण य पंचमपुढिविउद्यदृएण अयकरभूएण दिहो । पुद्यवेराणुबंधसंजिणयतिवकोवेण य गिलिओ अइगरेण अपदुहो सरीरे निरवेक्खो विसुज्झमाणवेर-कसाओ कालगतो लंतए कप्पे सुप्पहे विमाणे देवो जातो । जसोहरा वि अज्ञा लंतए चेव रुथके विमाणे देवत्तणमणुपत्ता । ते य रूवपवियारणा तिवभोगप-10 डिबद्धा चोइस सागरोवमाणि खणमिव गमेति । अइगरो वि तिवकोहपरिणओ समिज-याऽसुभवेयणिज्ञो पंचमपुढईए नेरइओ उववण्णो ।

उविषयिकरिवमाणवासी य देवो चुओ इहेव भरहे चक्कपुरे नयरे अपराइ-यस्स रण्णो सुंदरीए देवीए चक्काउहो पुत्तो जातो । पढमवए चेव रायत्तं पत्तो । तस्स य महादेवी चित्तमाला । सुँप्पहिवमाणाहिवती य चुओ चक्काउहस्स चित्तमालाए अत्तओ 15 वज्जाउहो नाम कुमारो जातो, परिविद्धुओ य । तस्स भज्जा रयणमाला । चक्काउहो पिहियासवस्स मुणिणो समीवे उवलद्धबंध-मोक्खसब्भावो वज्जाउहे निक्खित्तरज्जवावारो समणो जातो । अहिगयजिणवयणो खंति-महव-८ज्जव-संतोसेहिं भावियण्या पहीणरय-मलो परिनिद्धुओ। स्थगविमाणदेवो वि रयणमालाए गब्भे रयणाउहो नाम कुमारो जाओ।

वजाउहो वहरदत्तसाहुसंबोहिओ रयणाउहं रज्जे ठविऊण पबइओ । संजमिठतो 20 चउदस पुष्ठाणि अहीओ विदियसँबभावो जिणो विव अजिणो विहरति, ख्वागतो य चक्क-पुरं। रयणाउहो य सह जणणीए वंदिखं निग्गतो। कहेइ से वजाउहो समणधम्मं साव-यधम्मं च वित्थरेण। कहंतरे य भणित—जीवद्यापाळणिनिमत्तं गिहवासिणा विसेसेण मंसं परिहरियतं. खायंतो मंसरसमुच्छिओ पत्थणाकळुसचित्तो बहुं पावं समज्जिणित. जहा य मंसहे भूथिहा पाणिणो विह्जजंति न तहा चम्म-सिंग-दंत-वाळ-पिच्छ-पुढविकज्जेसु. चम्मा- 25 दीणि य सयंपाढियाणि य सुबहुं काळमुवभुंजंति, सयं पि चवकरणपयोयणं तेसु खवयोगं गच्छंति. मंसस्स य पुणो दिणे दिणे भोयणं, ततो विसेसेण य सज्जोहयाणं सत्ताणं मिद्वयरं रसग्गळं च खबइसंति. जितणो तेण भणंति—परळोयिहयत्थिणा मंसं न खाइयदं ति।

एत्थ आहरणं—

#### सुमित्तरण्णो आहरणं

30 इहेव तीयद्धाए भरहे वासे छत्ताकारं नाम नयरं। तत्थ पीईकरो पयाणं पीईकरो

१ सुक्रप्पमे वि° शां•॥ २ इयरो वि शां०॥ ३ सुक्रप्पमवि° शां०॥ ४ °सब्माबो शां०॥ ५ °स्रपुच्छ° शां०॥ ६ भादर्शन्तरेषु पीष्टकरो पीतिकरो इलाप दृश्यते। एवमग्रेऽपि॥

5

नाम राया । सो य संसारभीरू मोक्खाहिलासी मोक्खमगगमण्णेसमाणो मतिसायराणं थेराणं अंतिए सुयजिणवयणपरमत्थो भुयगो विव तयं रज्जसिरिं परिचइऊण समणो जाओ । अणुपबइओ य णं पुरोहियपुत्तो चित्तमती । ततो सो पीतिंकरो साहू परेण परितोसेण अहिगयसुत्त-ऽत्थो खीरासवलिससमुप्पण्णतवुज्जुओ जातो । गुरूहिं समणुण्णाओ विहरंतो सागेयं गतो ।

तत्थ य सुमित्तस्स रण्णो दुहिया सुप्पबुद्धाए गणियाए बुद्धिसेणा नाम दारिया अत्तिया सिरी विव कमलविरहिया रूवस्सिणी जणनयणलोभणवयण-दसणा-ऽहर-कवोल-पओहर-कर-चरणा उज्जाणगयं पीतिंकरमणगारं विकिहोपवासखवियदेहं पसत्थज्झाण-सिन्नविहचित्तं पिससऊण विणएणं वंदिउं पुच्छति—भयवं! केरिसो तुब्भं सासणे अप्पा विण्णओ ? ति । साहुणा य उवउत्तेण 'जोग्गा उवएसस्स' ति 'सुण' भणियं—

अरहंतेहिं सुदिह जीवा-ऽजीव-बंध-मोक्खिवहाणेहिं सएणे उबएसेणं जुव-बुहुादीहि य पज्जएहिं आइहो अप्पा अत्थि ति भणितो। तस्स अभिवयणाणि—जीवो अप्पा पाणी भूओ सत्तो सयंमु ति एवमादीणि। तिम्म य असंते पुण्ण-पाविकिल्या भवे। अत्थि तं सुकय-दुक्तयफलं विविह्कम्माणुभागीसु देहीसुं विपचमाणं पच्चक्खमुवल्डभइ। तम्हा अत्थि जीवो सहहियद्यो, द्वहयाए निच्चो, भवं पुण पडुच तप्परिणओ, तब्भावविगमे असासओ, 15 पमत्तो तिव्वहं जोगमासज्ज, कत्ता करणसहिओ, सयंकयस्स य सुभा-ऽसुभस्स उद्यस्स भोत्ता, सकम्मनिव्वत्तियसुदुम-बायरसरीरमेत्तो, राग-दोसवसगतो, कम्ममलकलंकिओ संसरित नेरितय-तिरिय-नरा-ऽमरभवेसु, सम्मत्त-नाणसहिओ तवजलपक्खालिओ सुचिति ति।

एवंविहं भयवओ पीतिंकरस्स वयणममयमिव समाहिकयं सुणमाणी 'तह' ति पणया विण्णवेइ—भयवं! उविदसह मम गिहवासजोग्गाणि वयाणि। ततो साहुणा किह्याणि। ग-20 हियाणुव्वया य पणिमय पिडगया समणोवासिया जाया। सुयं च चित्तमितिणा—बुद्धिसेणा रायकण्णा पीइंकरदेसियं धम्मं सोऊणं अरहंतसासणरया जाय ति। आपुच्छित गुरुं—विस-जोह मं, वश्वामि, बुद्धितेणं पवावयामि ति। मइसायरेहिं विनिवारेज्ञमाणो वि य गतो सा-केयं। सो य कहासु कुसलो पूइओ विणय-पिडवत्तीए कन्नाए। तं च परसमाणस्सौ गयविवेया दिष्टी, वाडिलयं हिययं। चितियं च णेण—अदिष्टपुव्वं मया एवं रूवं, अहो! अच्छिरियं—ित 25 मग्गपरिणामो सुमित्तं रायं सेविडमारह्यो। उवलद्धं च तेण—पीतिंकरपुरोहियपुत्तो ति। मंसभक्खणविसयं वायत्थलं

अण्णया आराहणनिमित्तं भणति—देव! मया पोरागमसत्थं आगमियं ति, तं होड मे सफलो परिस्समो. तुब्भं बल-तेयपरिवड्ढिनिमित्तं मंसेण वंजणपयारे करिस्सं,

१ °यसुओ चित्त° शां ।। २ °ण हिस्रोवए° क ३ गो ।। ३ छी ३ विनाऽन्यत्र— जववस्थादीहि क ३ गो ३ । जंगवस्थादीहि उ २ मे ।। ४ सवद्वयाए पुण शां ।। ५ छी ३ विनाऽन्यत्र— °स्सा सयवि° क ३ गो ३ । °स्स सेयवि° उ २ मे ।।।

संदिबहि-ति । ततो सुमित्तो भगति-चित्तमति! नाऽहं पाणिवहेण पाणे पाछ-इस्सं. दुहुं ते जंपियं । ततो भणति—जो ताव सयं हणइ हणावेइ य अणुमंता वा स पावमणुह्रवह ति न वियारो. जो पुण परोवणीयं किणि ऊण मंसं खाइज तस्स की दोसो ? । ततो भणति—किणंतो वहमणुमण्णति मंसं साउं समग्धं च पत्थंतो. 5 घायगा वि जत्थ मंसभोगो तत्थ दूरं पि नेऊण विक्किणंति, न य अभक्ले साण-लर-वाय-सादी विवाहेंति, पभूयकइए य जाणिऊणं जीवंते सत्ते पच्छण्णं ठवेऊण गहियमोहा तक्ख-णं विणासेंति. एवं कहं वाऽणुमती न भवति ?। अह भणति—जो कुसलचित्तो मञ्झत्थी उवभंजित तस्स ण संभवड वहकओ दोसो। ततो भणित-मंसभक्खणे अत्थि दोसो वहाणुमतीय. कहं भंडारं देसंतरसंकामणमतीय बाहुपीलाणुमती विव णित्थ (?) एवं भंडा-10 गारो देसंतं निज्जड, मा य गोपीला भवति जाहे; तं तहा मंसं पहुयं समग्धं च भवड, मा य सत्ता वहिज्ञंत ति. नित्थ एयं। ततो भणइ-जइ परकओवभोगे पसत्थवित्तस्स वि अत्थि दोसो. एवं जे संख-मुत्ता-दंता-पत्त-पत्तुण्णादीणि भुंजंति ते वि मंसीसीहिं समा भविस्संति । ततो भणति—न होति समा, अत्थि विसेसो—ताणि बहुपुरिसपरंपरकएण वि लब्भंति, सयंकडाणि दीहकालपरिभोत्तव्वाणि णेगकारणणिष्फण्णाणि य, सयं पि मया-15 णं उवभुंजंति. मंसस्स पुण घायका चेव विकड्या. रसगिद्धो य सयं विवाडेज अणुम-ण्णेज वा, रागो पुण तत्थ कारणं, तेण अत्थि विसेसो. जइ य 'सव्वएण बंघो' ति बुद्धी, तेण महुचाती वणद्वयारो य निदोसो हवेजा, तेसि महुसंगहबुद्धीए न मच्छिया-मिग-सिरीसिव-कीडादिवहबुद्धि ति. किं ? वधहेऊ वही वि परिहरियव्वो, मरणहेडं मरण-भीएण वा. जहा-कस्स वि रण्णो साउफलो सहकारो, ततो णेण घोसावियं-जो अदिण्णं 20 एगमवि फलं चोरेज तस्त सारीरो निग्गहो त्तिः तं सोऊण जणो तेसि फलाणं गहुणं भक्खणं द्रिसणं वा द्रओ परिहरइ; तहा पाणिवहभीरुणा 'बंध-वहहेउ' ति द्रओ वज्ज-णीयं. जे य मंसलोलेहिं वहिजांता सयं अणुमण्णिया ते जइ पुबकएण तिवहं मरणं पावंति, जे वहका अणुमंतारो ते वि अणुभविस्संति दुक्कयफलं। ततो भणति—तुन्भं न सका उत्तरं दाउं ति, किंतु निरामिसाणं भे सरीरपरिहाणी हवेजा, ततो धम्म-ऽत्थ-कामहाणि ति॥

25 एवमादीहिं वयणेहिं किच्छेण पिडवण्णो। दत्ता य से बुद्धिसेणा। ततो सेवइ सुिमत्तरायं अणुकूछेहिं वयणेहिं। एवं चित्तमितणा सुिमत्तरस सपिरवारस्स मंसप्पयारा उवदिहा। तेण य पाणिवहकारणोवयोगेण बहुं पावं समिजिणित्ता नरय-तिरिक्ख-कुमाणुसेसु
बहूणि जम्मण-मरणाणि सारीर-माणसकक्खडदुक्खाणुबद्धाणि अणुहवमाणो अवहुं पोग्गस्वपरियट्टं संसरिओ ति ॥

30 एवं च रयणाउही राया सोऊण पहिवण्णी सावयधर्ममं, मंसविरइं च जावजीवियं गहे-

१ °साविधिं उर मे० विना॥ २ विवज्जेक की ३ विना॥ ३ पाणिवहसहिणसंसवहहेड सि शां० विना॥ ४ °स्मं देसविरहं शां०॥

कण पियरं अभिवंदिकण पविद्वो नयरं। घोसाविओ य रक्के अमाघाओ, उत्तमसीक्षयरको सह जणणीय रक्कं पसासित । वजाउहो पंचिवहमावणाभावियपा जिणकणं पिष्ठको । अयगरनारगो य पंचमाओ पुढवीओ उबिट्ट चक्कपुरे चेव दारुणस्स सोयरियस्स कट्ठाए भारियाए अतिकट्ठो नाम दारओ जातो । विविद्धओ कमेण पाणवहरती विय-रित । वजाउहो य साहू जिण्णुज्जाणे पिवरङसंपाए अहोराइयं पिडमं ठितो, विद्वो व 5 अतिकट्ठेण । दहूण य णं पुबभववेराणुबंधजणियतिबरोसेण विकोसीकओ खग्गो। वहपरि-णएण य णेण दढ-उत्तम-पसत्थज्झाणोवउत्तिचतो अखंडियचारितो खंडाखंडिकओ कालगतो अविण्डधम्मसंभारो सञ्बद्धसिद्धे विमाणे उववण्णो । अतिकट्ठो वि बहुं पावं समज्ञि-णित्ता दविगाजाङाभिहतो सत्तमायं पुढवीयं तेत्तीसं सागरोवमिद्धतीओ नेरइओ जातो । तत्थ परमसीयवेयणाभिभूओ दुक्खबहुङो विवसो काङं गमेइ।

रयणाउही वि राया दयावरी सञ्च-ऽज्ञवसंपण्णी बहुं कालं समणीवासगपरियायं पाउ-णिता पुत्तसंकामियरायलच्छी कयभत्तपरिवाओ समाहीय चइऊण देहं अञ्चए कप्पे पुष्फके विमाणे बावीससागरोवमिंठतीओ देवो जातो। रयणमाला वि देवी संगृहियवय-सीळ-रय-णमाला कालगया अञ्चुए चेव कप्पे नलिणिगुम्मे (प्रन्थाप्रम्-७४००) विमाणे उक्कोसिट्ट-तीओ देवो जातो। ठितिक्खएण य धायइसंडे दीवे पुरच्छिमं अवरविदेहे सीयाए महा-15 नदीए दाहिणे कुले निलिणिविजए असोगाए नयरीए अरिंजयस्स रण्णो दुवण्हं भारि-याणं सुद्वय-जिणदत्ताणं रयणाउह-रयणमाला देवा चुया वीइभय-विहीसणा दुवे पुत्ता बलदेव-वासदेवा जाया। ते य सुहेण विविद्विया निलेणिविजयद्धसामितं पत्ता । विहीसणो य अपरिचत्तकामभोगो विसुद्धसम्मत्तदंसणगुणेण दोश्वाए पुढवीए साग-रोवमहितीओ नेरइओ जातो। वीतिभओ य भाउविष्पओगदुक्खिओ सुद्वियस अण-20 गारस्स अंतिए पष्टइओ तवे संजमे सज्झाए य उज्जतो विहरिकण पाओवगमणविहिणा कालगतो लंतए कप्पे आइचाभे विमाणे साइरेगएकारससागरीवमहितीओ देवा जातो। विहीसणणारगो वि पसत्थपरिणामबहुलो उबट्टो इहेव जंबुद्दीवे एरवए वासे अवज्झायं नयरीयं सिरिधम्मस्स रण्णो सुसीमाय देवीयं सिरिदामो नाम कुमारो जातो, कमेण जोव्वणमणुपत्तो विहारजत्तं निज्जाओ । आइच्चाभविमाणवासिणा देवेणं पुव्वसिणेहाणुरा-25 गेणं पडिबोहिओ अणंतइस्स अरहतो अंतिए पव्वइतो, सामण्णमणुपालिऊण कालगतो वंभलीए कप्पे चंदाभे विमाणे देसूणद्ससागरीवमहितीओ देवो जातो।

अइकट्टनेरहतो वि ततो उव्बही बहूणि तिरियभवग्गहणाणि संसरिऊण तणुइयकम्मंस्रो इद्देव भारहे जावतिनदीतीरे रिसिगणसेविते आसमपए एगसिंगस्स तावसस्स खंद-मणियाए छंखियाए अत्तओ मिगसिंगो नाम दारओ जातो। वोळीणबाळभावो समाणो 80 तावसकुमारसंघस्स जणिउच्छाहो परिसडियपंडुपत्त-पुष्फ-फछाहारो परियागं पाडणिता

१ °मदावर° शां• विना॥

्समणिकससरीरो विजाहरं विक्करिव्वयविमाणमञ्ज्ञगयं देविमवाऽऽगासेण वियरमाणं पा-सित्ता विम्हिओ 'जइ अत्थि मम नियम-वंभचेरफछं, तेण आगमिस्से भवे एवं वियरा-मि' ति कयनियाणो कालगतो वेयहे गगणवल्लहे नयरे वहरदाढविजाहरस्स रण्णो विज्जुजिब्भाए देवीए विज्जुदाढो नाम दारओ जातो, विविश्वओ कमेण विज्ञाबलेणं 5 विजाहराहिवत्तं पत्तो।

वजाउहो देवो य सव्वट्टसिद्धाओ चुओ अवर्गविदेहे वीयसोगाए नयरीए संज-यस्स रण्णो सञ्चिसरीए देवीए संजयंतो ति पुत्तो जाओ। सिरिदामदेवो पुण चंदाभ-विमाणाओ चुओ तस्सेव कणीयसो जयंतो नाम जातो। संजतो सयंभुस्स अरहतो उप्पण्णनाणरयणस्स समीवे छिण्णसंसतो पद्मइओ गणहरो जाओ।

10ं अण्णया य संजयंत-जयंता सुयपुव्वजम्मा पव्वतिया । जयंतो य चरित्तमोहोदएण पमत्तविहारी कालं काऊण एस धरणो जातो। संजयंतो पुण अहं अहिगयसुत्त-ऽत्थो जिणकप्पं पिडवन्नो पिडमागतो विज्जदाढेण अविमुक्तवेरसंताणेण इहाऽऽणीतो। एयं वेरकारणं॥

सुणह य अवहिया-पञ्चय-पुढविराइसैरिसकोवाणुगा जीवा णरय-तिरियगईसु विवि-हाणि दुक्खाणि वेएमाणा सुबहं कालं किलिस्संति । वालुकाराइसरिसं च कोवमणुगया 15 मणुयगतिभागिणो भवंति । उदयराइसमाणकोवाणुगया देवगतिं पावंति । विगयकोहा उण नेवाणजोग्गा। तम्हा कोहो विसऽग्गिजालसमाणो हियत्थिणा दूरतो परिचइयवो ति। चडिहो य रोसो-पव्वयरातिसरिसो पढिवराइसरिसो वालयारायिसरिसो उदयराजिस-रिसो ति । तत्थ सिलाए जा राई उप्पज्जइ सा असंघेयाः एवं जस्स जंतुणो उप्पण्णो कोवो पडिकूळसद्दाइविसयपसंगेण, पियविसयवियोगेण वा, अलाभेण वा मणुण्णाणं 20 विसयाणं, विसयसाहणविघायके वा किम्मइ सत्ते; सो जइ जम्मं, बहुणि वा भवंतराणि अणुसरइ सो पव्वयरातिसरिसो । सिणेहपरिक्खएण पुण पुढवीय वाया-ऽऽयव-सोसियाय जा राई समुप्पज्ञत्ति सा बारस वि मासे तहाभूया चिट्ठ-ति, सलिलपरिभूत्ता समीभवतिः एवं जस्स कोवो समुप्पण्णो कालेणें मास-संवच्छ-रिएण उवसमति समतीए खमागुणे चिंतेमाणस्स, परेण वा रोसदोसे कहिए सोऊण, 25 सो पुढविराइसमाणो । वालुकाए य जा पुण राई समुत्पज्जइ दंडादिकरिसणेण, सा पवण-पणोक्षिया वि समीहविज्ञा आ सत्तरत्तेग; एवं जस्स केणइ कारणेण रोसग्गी समुज्जलिओ मासद्ध-मास-संवच्छरपरिमाणेण वा पच्छाऽणुतावाओ य सिश्वमाणो विज्झायइ, सो वालु-काराईसमाणो । उदके पुण करंगुलि-दंडाकद्विए जा राती समुख्यज्ञति सा उप्पत्तिसमणं-तरं समीभवतिः एवं जस्स जाणगस्स कहंचि कारणमासज्ज रोस्रग्गमो हवेज्जा, सो य सलि-30 छबुब्बुओ इव तक्खणमेव विलयं वचेजा, सो उदयराइसरिसो । जो पुण परस्स रही

१ विजाजि° ली १ विना ॥ २ ली० य० विनाऽन्यत्र— "सिरसरोसाणुगा हे० । "सिरसाणुगा क १ गी १ उ० मे० । "सिरसाणुरागा शां० ॥ १ "सकोवाणुगया ली १ ॥ ४ "ले वि माससंवच्छराईण शां० विना ॥ ५ "हो इव जो ण भ्र" शां० विना ॥

हियएण धरेष्ट अमरिसं, न य सफलं करेड्, सो कोहिनाणा डज्झमाणी विवण्णमुह्वण्णो फरुसच्छवी मोहं संतप्पति । जो य इच्छइ रूसितो परस्स पीछं काउं सो पढमं नियग-मेव सरीरं रोसह्यासणजालापलीवियं करेइ, परस्स पुण दुक्खसंपत्ती करेज वा न वा कारणं पड़ब। जहा कोइ अण्णाणदोसेण अंगुलिं पलीवेडं परं डहेडकामो पुण अप्पाणं डहेइ. पच्छा परं डहेज वा न वा, एवं कोहणो वि ति गहेयवं । जो वा अप्पभवंतो परं रूसितो 5 अक्रोसेज, सो 'अविणीओ अणभिजातो अणुपासियगुरुकुछो' ति गरहणिजो भवइ, राय-कुछं वा संपाविओ अत्यहाणिं सरीरपरिवाहं वा पावेजाः परछोगे य मणुरस-तिरियभव-लाही जइ लहेजा । ततो फरुस-निष्टरा-ऽमणुण्णोदीरिएण वयणदोसेण जइ पुण रोसवस-गतो पहरेज सत्थेण दंडाइणा वा, ततो तिबहेण बलवया वधमाणो दुक्खमणुहवेजा सरी-रविणासं, रायकुलसंपाविओ वा वह-बंधण-मरणाणि पावेजा ; परलोगे य कलुसचित्तयाए 10 निरणुकंपयाए य समज्जियं पावकम्मफलं दुरगइगतो दारुणं विवसो भुंजति । पभवंतो पुण निरावराहं अक्रोस-वह-बंघेहिं पीलेमाणो 'रोसवसपिलत्तो णिग्धिणो णिरणकोसो पावायारो अदृहबो परिहरणीओ' ति गरहणिज्ञो भवति: परलोगे य अक्रोस-तास-तालणाओ तिण्ण-मित्तातो पावमाणो वाहिसयपीलिओ वा दह-मरणाणि नरय-तिरिएस अणुहवमाणो बहुणा कालेण असुहपरिक्खीणो सुहं लहेज ति द्रतो रोसो वज्जेयबो ति। 15

जइ य पुरोहितो निक्खेवावहरणनिमित्तं दोसं परिगणेऊण 'अप्पणो अवराहेण निव्वा-सिओ मि' ति पयणुकाऽमरिसो होंतो तो तिबहं दुक्खसंकछं उवेढंतो बहुं काछं सारीर-माणसाणि दुक्खाणि णाऽणुहवेंतो। एए अण्णे य कसायदोसा।

खमापक्खसेवी पुण जीवो संतावरहितो सुद्दाभिगम्मो सोम्मो सज्जणबहुमतो इह छोए पूर्यणिज्ञो जसभायणं भवति; परछोगे य मणुस्सभवे देवभवे य जणणयणदृह्ओ महुरवाणी 20 तब्भवजोग्गाणि सोक्खाणि सुंजमाणो थाण-माणारिहो ति ।

परो य सकज्जसाहणुज्जओ परपीलाए सिद्धिं परसमाणो अवियारियगुण-दोसो अण्णाण-थाए जइ कुप्पिज, ततो बुद्धिमया एवं विचितेयवं—मूढ्याए एस तवस्सी रोसिंग सय-मेव संधुकेडण पविसति, तप्पभवं च दोससंभारमपरसमाणो पैतीविमव पर्यगो; तं मया जाणया रोसदोसे परिनिष्ठवेयव्वो साणुकंपेण. न सोहइ रूसिउं मे. एयस्स सोयणिज्ञप-25 क्से पिडयस्स अंधस्सेव विसमभूमिभागपिडयस्स उवएसह्त्थदाणेणं उवयारो कायव्वो. न मे जुज्जइ अप्पणा तत्थेव पिवट्टं। जो एवं चितेज्ज, न तस्स रोसग्गी सिलेखभिरयं सरं मिव समत्थो अद्दितावेडं। जो वा चितिज्ज जिणवयणपाणियनिसित्तचित्तकमलो एवं—जित परो मम पीलेमाणो दुक्खितो नेव्दुइं छिद्धिं तो वीसमड तवस्सी. न मे एयस्स एयाव-त्थस्स रूसियहं, एएण वा समया गंतुं, एयनिमित्तो वा मे खमारयणलाभो ति परितोसप-30 यमेव मे. जित वा मया वि भवंतरे कोइ एवं फरुसवयणेहिं पीलिओ, तस्स फलमिणं, तो वि

र °वो मणसं शां ।। २ °म्मो बहुजणसजा शां विना ॥ ३ पदीव शां ।।।

रिणमोक्सो. पीतिवत्थुन्मि अमरिससंगद्दो न मे सोहइ ति। एवमादिनिम खमापद्दे पिडया जीवा रोसवणदवमग्गं दूरओ मोत्तृण नेवाणवत्तिणपिडया निवरेण दुक्खंतकरा भवंति॥

ततो पुणो पुच्छिति—भयवं! इह भरहे कइ धम्मनायका आसि? कइ वा भविसंति?। अह भणित केवली—अतीए काले अणंता अतिच्छिया, अणागए वि काले

ठ अणंता भविस्संति. इमं ओसिप्पणि पडुच उसभादीया वासुपुज्जपज्ञवसाणा बारस बारसंगोपदेसगा सादरसुरा-ऽसुर-णरवितपयैत्तपूतिया भवियकुमुदागरसिलो तित्थंकरा अतीया, विमल्लादीया महावीरचिरमा बारस भविस्संति—ित्त कहिए चंदाहतो देवो धरणो
य वंदिऊण विण्णवेंति—भयवं! अम्हं इओ चुयाणं समागमो भविस्सिति? ति, सुलभा
बोही? आराहणा व? ति । केवली भणिति—तुब्भे इहेव भारहे महुराए नयरीय मेर10 मालिस्स रण्णो अणंतिसिरि-अमियगतीणं देवीणं पुत्ता मंदर-सुमेरू भविस्सह. तत्थ
य सुहेण विद्वया सुहेण कलागहणं करिस्सह. मेरुमाली य राया विमलस्स अरहतो
तित्थयराइसयवित्थरविम्हिओ, परलोयिछण्णसंदेहाऽऽवरणो भयवया विमलेण विमलविपुलनाणिणा, देवलोयसंभारियपचक्खपरलोको, परं वेरग्गमुवगतो तुष्क्षं दोण्ह वि रक्षं
दाऊण पवईओ गणहरो भविस्सत्ति. तुब्भे वि य केणित कालेण भगवया चेव विम15 लेण किह्यजाइविगप्पा समुप्पण्णजाइसरणा वोसिरियरज्ञममत्ता जहोविदृष्टसंजमाणुपालणं
करेन्ता लवियकम्मा सम्मेयपवष मोक्खं गिन्मस्सह ति ॥

एवंबिह्च्छण्णसंसया देवा विज्ञाहरा य वंदिऊण संठिया। ततो संजयंतो खीणवेय-णीया-ऽऽउय-(प्रन्थाप्रम्-७५००)नाम-गोत्तो परिनिव्युओ। कया परिनिव्याणमहिमा देवेहिं। धरणं च विज्ञाहरा पायबिडया विण्णवेति—सामि! दिहो कोवो, कुणह पसायं विज्ञासं-20 पायणेणं ति। तो धरणेण आभट्टा—सुणह भो!, अज्ञपभितिं साहियाओ विज्ञाओ भे विहेया भिवस्तंति. सिद्धविज्ञा वि य जिणघरे अणगारे मिहुणे वा अवरज्झमाणा भट्टविज्ञा भविस्सह त्ति. एयस्स पुण विज्ञुदाहस्स वंसे महाविज्ञाओ पुरिसाणं न सिज्झिस्संति. इतिथयाणं पि सोवसगा दुक्खसाँहणाओ देव-साहु-महापुरिसदंसणेण वा सुहेण सिज्झिस्संति ति। एवं देवसमक्खं ठितिं ठवेऊण विज्ञाहराणं गतो धरणो सह सुरेहिं। एसा य संजयंतस्स %8 भयवओ निसीहिया। पंचनदीसंगमे सिमणरापव्यतो णे विज्ञासाहणभूमी तप्पभिइं ति।।

एवं मया सुयं निकायबुद्धाणं बहुसो कहंताणं । विज्जुदाहस्स वंसे संखातीतेसु नरव-इसएसु बोलीणेसु अरुणचंदस्स रण्णो मीणगाए देवीए दुहिया अहं बालचंदा नाम नामेण । अम्हं च कुले नौगाहिवसावदोसेणं कण्णाणं महाविज्ञाओ दुक्खेण सिन्झंति ति । तिसी त्य मया विण्णविया—तुन्भं पसाएण कयत्था जाया मि ति ।

30 अज्जाउत ! अम्ह किर वंसे नयणचंदो नाम राया आसि । तस्स य मदणवेगाए

१ °यपपू शां०॥ २ °इस्सिति गण शां० विना॥ ३ इत्थीण य सो शां०॥ ४ उ० मे० ठी ३ विनाइन्यत्र— श्वाद्वीणाको क ३ वो ३ । श्वाद्वणीया अ देव शां०॥ ५ नायाविव शां०॥

देवीए केडमती नाम दारिया आसि । सा य किर पिहरूवा विजापुरवरणदुक्खिया नाग-पासपडिबद्धा पुरिसुत्तमेण वासुद्वेण भरहं ओयविन्तेण दिहा, साणुकंपं च मोइया, कयत्था तस्सेव चलणोवसेविया जाया । तहेव अहं पि अन्मा-पिऊहिं समणुण्णाया तुन्झं सुस्सूसिका भविस्सं ति विसज्जेह मं, वरेह य वरं, किं वो पयच्छामो ? ति । ततो मया भणिया—बालयंदे ! बालयंद्सोमाणणे ! जइ सि बरया, ततो वेगवतीए मज्य ह सरीरपरिरक्खणनिमित्तं भवदुविज्ञाओ देहि. एस वरो ति । ततो तीय विणयपणिमय-मुद्धाणाये 'दइस्सं' ति पडिवण्णं । ममं च पयक्खिणं काउं, वेगवतीं गहाय नीलगवल-गुलिय-अयसिकुसुमपगासं आगासं उप्पइया ॥

## ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए बालचंदा-लंभो सोलसमो सम्मत्तो ॥

बालचंदालंभग्रन्थाप्रम्—४४४-२०. सर्वप्रन्थाप्रम्—७५२१-२२.

# सत्तरसमो वंधुमतीलंभो

अहं पि पत्थिओ दक्क्लिंगुहो तासु गयासु, परसमाणी वर्णतराणि णदीओ विविहे नगे, अइकंतो महंतमद्भौणं; न इ परिस्संतो । चिंतियं मया-बालचंदाए त्थँ एस ममं (?) साणुकंपाएँ पभावो ति । दिहं च मया एकं आसमपर्य उविणमंतेतं पिव रमणिज्ञयाए । 15 पविद्वो य म्हि सागतेण अभिनंदिओ रिसीहिं। पुच्छिया मया तवे अविग्घं। तेसि (तेहि) मिह पूड्ओ अतिहिधम्मेण । ततो आसीणाणि । पवत्ता विविहाओ कहाओ । मया भणिया—कुणह मे धम्मोवएसं ति । ततो तेहिं सेवालीसंदिहो पकहिओ धम्मो। अन्नं च सोम! सुणाहि—

### पियंगुसंदरीपरिचओ **वि**

20

10

अत्थि सुप्पसत्थवत्थुनिवेसा सावत्थी नयरी । तत्थ य राया रायलक्खणसंजुत्तो एणीपुत्तो नाम । तस्स नवपियंगुपसूयरासिसमाणा जणनयणच्छणोपभोगजोगकुसुमियचं-पयलया जुवतिजणसारक्त्वनिम्मिया सिरी विव पियंगुसुंदरी दुहिया । तीसे य पिडणा परितृहेण सयंवरो आइहो।

कयाई च आहूया रायाणो विदिण्णेसु आवासएसु णिविद्वा । सोहणे दिणे आरूढा 25. मंचेस । रायकण्णा वि सबालंकारभूसिया पविद्वा सर्यवरमंडवं । दिहा य खत्तिपहिं पढ-मसरयसमुगगया इव चंदलेहा । गया य तीसे सरीरे दिही हिएकभायणं । ह्वाइसयमु-च्छिया अणिमिसणयणा इव संवृत्ता । तीए वि इह आलोइया रायाणो, सुबुद्धीय इव सस्साण ण से कोड रूडओ । पडिनियत्ता य समुद्दजलकहोलपडिह्या इव णदी पविद्वा पुरं। ततो खुभिया रायाणो 'कीस एको वि को वि कण्णाए ण वरिओ खत्तिओ ?' ति ।30

१ बाडचंदारुंभो सोलसमो सम्मत्तो शतिरूपा प्रध्यिका शां०॥ २ °णेण, पस्स° शां०॥ ३ °द्धाण-मह्रामो, न शां० विना ॥ ४ ९थ सममं ली ३ शां० ॥ ५ °ए मा॰ शां० विना ॥ व० हि० ३४

सिना में किंद् द्वापुत्ती रामा—किं परिभूया ते पत्थिवा? जं ते क्रमीरा दंसिया, नं य चोई वरिड ति । तेण भिजया—विदिण्णसंवराय न प्यमवासि अहं, को पत्थ परि-समी क्षुण्दं? । ति विस्पिद्धिं राईहिं भिजयं—दुट्ट ते जंपियं, विक्रमो पभवति, अन्देहिं निक्ता अवस्तं परेहिति ति । तेण भिजया—'विक्रमो पभवति न पभवद्दं ति पैयं संप-कृष्ण कुं भवति. जह अकारणे कुप्पह तो जहा भे कह्यं तहा चिट्टह-ति अहगतो नयरं । विदिक्ति दुवाराणि । ततो सम्रद्धा रायाणो । इयरो वि सवलो निजाओ । संपल्पणं जुद्धं प्रमस्त बहुणं च । तं णे अञ्मुयमिव पिट्टाइ । कण्णारूविहयदीह्यया य सामरिसा जुन्नं पराह्या वंदभाव्यणेव बल्लाह्गा दिसोदिसिं विपल्लाया । ततो केई माणेण आसमे पासंडे १० य पविद्वा । केई (केहिं) च मकप्पवाबा कया । वयं पुण इहं पंच वि तावससया पुष्ठं मेत्ता निवेपणं इह तावसधन्मं पिट्टवण्णा । न य णे विह्यो पहाणो धन्ममग्गो । इहं अप्पाणं खवयंता चिट्टाँमो । तुमं देवाण कयरो देवो ?, तं जह दंसणेण पसादो कलो अन्हं, इच्लामो उवएसं पि दिण्णं । ततो नया भणिया—सुणह अवहिया—

बहुदेवेण तावसाणं उवएसदाणं

15 इद भरहे वित्थवरा तिलोयगुरुणो विदितजीवा-ऽजीव-बंध-मोक्खसब्भावा पहाणी अन्यदेशका । तत्थ वीसुयजसा वीसं कमेण अइकंता । सुरा-ऽसुरनमियचलणकमलेण निम-णा अरह्या एकवीसहमेण चानजामो धम्मो उवहहो । तं जहा---

## महबयाणं वक्लाणं

खिंसा सववयणं अविष्णादाणिवरती इत्थि-पसु-हिरण्णादीपरिग्गहिनयत्ति ति । तत्थ 20 अहिंसा सयळजीवाऽभयवादिणी, न दिस्सँ-प्पहाणेतरिवकप्पपयोयणं । ते पुण जीवा संसा-रिणो निव्वया य । तत्थ जे निव्वया ते कयकज्ञा । जे संसारिणो ते दुविहा—एर्गिदिय खेणेगिदिया य । एर्गेदिया पंचभेया, तं जहा—पुढिवकाइया[इया] नायवा, ते अविष्ध अविष्य य । एर्गेदिया पंचभेया, तं जहा—पुढिवकाइया[इया] नायवा, ते अविष्ध अविष्य अपोगेष थागारंभो 'अहिंस' ति बुचइ । सववयणं पुण भावओ जं परिसुद्धमऽवितहमऽहिं- 25 साणुगयमऽपिसुणमऽफवसं तं काले कज्जे मियं भासियवं । अदिण्णादाणिविरएण परपरि-ग्यदिवमऽपरिनाहियं वा अदिण्णं न गिण्डियवं; दिण्णं पुण जं उग्गम-उप्पायणासुद्धं तस्स परिभोकी । वंभयारिणा विसयिवर्रभिकासेण धम्मोवकरणे सरीरे निम्ममत्त्रेण विहरिववं पोक्करपत्तिमिव निकवळवेण । कोह-माण-माया-लोभाणं च खंती-महव-ऽज्ञव-संतोसेहिं निग्गहो । वसो य वजा-ऽब्मंतरो दुवालसिवहो, तं जहा—अणसणं ओमोयरिया वित्ती-

रे क्यारी दं शां विना ॥ र प्रवं सं शो ह विना ॥ ह शां विनाडन्यत्र-महप्पयाचा क शो ह क ब मी बो है। मदप्पयाचा क संसं विवा ॥ ४ व्हुसु शां विष्य । ५ व्यापि विवा ॥ ६ व्याप्या कां विष्या कि कि क्यार्शिक की ह विना ॥ ८ व्यापि की ह। व्याप्ति विश्वां विष्यां विष्यां कि शां विष्यां कि शां विष्यां कि शो विषयां कि शो विष्यां कि शो विष्य

संखेबी रसपरिषाओं कायिकलेसी संलीणया पायिक्छत्तं विणयो वेयाववं सन्द्राको झाणं विवस्सग्मी ति । एयं मग्गं जिणाभिहियं । भवियस्स पहवत्तिणो जिणवनणानुरत्तस्य वि-रुद्धाऽऽसवमग्गस्य नवस्स कम्मस्स ववचओं न भवति, पोराणस्स व परिसको, वको निजिनैकम्मस्स निवीणं । एस समासेण धन्मो ।

वणप्पतीए जीवसिद्धी

एयस्स पुण धन्मस्स अद्वारससीलंगसहस्सालंकियस्स जीवद्वामूळं । तुग्भे कंद्-मूल-पुष्क-फळ-पत्तोपभोगेणं पाएणं वणष्कतिकाए पीछेह, ते अवितहाऽऽगमप्पमाणाओं 'बीव' ति सहहियदा । जिणा अवितहवाइणो । किंच-विसयोपल्डीए य बहा समुस्ता पंच-इंदिएहिं सहादी विसए उवलैंभंति, तहा इमे वि जन्मंतरकरणमावयाप सदीय म [क्योणक] फासिंदिए विसए उन्नज्भति। जहा समाणे सडणभावे सगिहाणं गिहकरणकोखं न महा ६० अनेसिं. जहा वा सुग-सारिगाणं वयणकोसक्षं न वहा सेससउणाणं. जहा चर्चरिनः याणं भमराणं वंसविवरविष्णाणं न तहा तजाइयाणं अन्नेसिः एवं वजण्यस्कार्धात्र विं विसओव छदी साहिजाइ छद्वीविसेसेण किंचि । जह-[सहोतकदी] कंदक-कुडवकादिसंभवो गज्जियसहेण, रूवोवछद्धि आसयं पद्धव गमणेण बृक्ति-इन्समाद्यीणं. गंधोवलिक ध्रवणेण केसिंचि य. रसोवलिक पायणेण इंच्लुमादीणं, फासोवलकी 15 छिण्णपरीययादीण संकोएण, निर्हा तामरसादीणं पत्तसम्मीळणेण, रागो असोमाद्यीणं सनेडरेण प्रमयाचल्यालिण. हरिसी सत्तिहाण अकालपुरफ-फलपसब् में वि । बहा म भणेगिंदिया जाइधम्मा बुद्धिधम्मा, हियाहारेण य सणिद्धच्छविमा वछवंबी नीरोमा अहाज्यपालिया भवंति, अहिएण य किसा दुव्बला वाहिपीलियसरीरा जीवियम ब विसुंचंतिः तहा वणस्सइकाइया वि जाइधनमा बुद्धिधन्मा, महरजलसिचा म नहः अ फढ़ा सिणिद्धपत्त-पह्नवोवसोहिया परिणाहवंतो दीहाच्या भवंति, तित्त-कड्-कसाय-अंति-लाँऽऽइसित्ता मिलाण-पंड-फरिसपत्ता बिफला विणस्संति वा । **एवमाहीहिं कार्यहेटिं** 'जीव' त्ति दहरेणाऽऽराहियवा । सबओधारेण य अगणिकाएण य कजाणि कुणसामा बहुणं सत्ताणं गयणिधण-पढविसंसियाण विणासणाय बहुमाणा, उद्गारंभे य वयस्ति-याणं पुष्फविणिस्सियाण य विराहणं करेंता कहं अविद्धिसका भविस्सह ?। पाणाइबाद स 25 वहमाणो जो भणिका 'अहिंसओ मि' ति स कहं सचवादी ?। तं तुब्भे द्रामसीस जं कि-लिस्सह तवबुद्धीये सो वि हिंसादोसदृसिओ तवो थोवनिजरो भवे देपदुग्गतिहेज्यसभो । साहवी पुण जिणप्पणीयमगाचारिणो विण्णायजीवा संजमाणुवरोहेण तवमणुचरंता महा-मिजरा भवन्ति नेबाणजोग्गा, महिद्वीएस वा देवेस उववत्तारी भवंति । जहा-

१ °जिण्णक° शां ।।। २ °णं ति । तं जह त्थ जम्मणमरणबहुछं संसारिद्धं चहुउकामा सभी कुषमं विरिचहुत्ता जिज्ञमयं हिंचसुहावहं पिडवज्जह । एवस्स अद्वा° शां । विना ॥ ३ °छभंति, जहा समाणे सडण° शां । विना ॥ ४ जिसहो(दो)वकही शां ।॥ ५ इच्छमा उ० मे । विना ॥ ६ °हा लिखसादी । शां ।॥ ७ °छाऽऽयसि । शां । विना ॥ ८ तिक्षस्सि शां ।॥

दुवे केइ पुरिसा पट्टणमणुपविद्वा । तत्थ एगो अकुसलो परसुं गहाय सुज्जोदए आरद्धो दारुपाडणं करेंतो दिवसेण कहावणं निवसेज्ञ महया परिस्समेण । वीओ पुण कुसलो सुच्छयं पणियमादाय संववहरंतो कलाए अप्पेण परिस्समेणं बहुं अज्ञिणित ॥

तं जइ तथ जम्मण-मरणबहुछं संसारं छिंदिउकामा ततो कुधम्मं परिचइत्ता जिणमयं ठिपडिवज्जह । ततो ते (भे) हियाय भविस्सइ ति ॥

सतो ते हरिसवस्सवियतणुरुहा ममं एवं वयासी—देव! परमणुग्गिहीया मो इमेण सुगइमग्गोवएसेण. तहा ( प्रन्थाप्रम्-७६०० ) करिस्सामी ति ।

ततो तावसे उवएसदाणेण पूएऊण पत्थिओ मि तेहिं नयणमालाहिं पीतिविसप्पियाहिं अणुबज्जमाणी, कमेण पत्तो जणवयं गोडलाडल-निष्फण्णसस्से गामे परसमाणो। तण्णिवासीहिं 10 गहवतीहिं 'नूणं एसो तियसो केणइ कारणेण धरणियलमवतिण्णो पूएयहो' ति जंपमाणेहिं विणयपणामियमुद्धाणेहिं सयणा-ऽऽसण-वसण-पाण-भोयणेहिं सायरं सेविज्जमाणो, सुहेहिं वसिंह-पायरासेहिं पत्तो मि सावत्थीं नयरिं। तीसे य समीवत्थेसु पुष्क-फलभारणमिरत-रुवरोवसोहिएसु उववणेसु वीसामियदिद्वी पस्सामि नयरि विज्ञाहरपुरवरसिरि समुबहंती तियसपतिमतिनिम्मयमिव। मणुयलोगविन्हियच्छाए परसामि तत्थेगदेसे पुरपागारसरिस-**15 पागारपरिगयं वि**णयणयधरापगारवलयमुहोकपेच्छणिजामाऽऽययणं सुणिवेसियवलिभ-चंद-सालिय-जालालोयण-कवोयमा(पा)लिपविराइयकणयथूभियागं ओसहिपज्जलियसिहररयय-गिरिकुडभूयं। 'कस्स मण्णे देवस्स आययणं होज्ज?' ति चितयंतो मि पविद्वो गोडरेण महया । परसामि खंभऽद्रसर्यभूसियं मंडवं विविह्कट्टकम्मोवसोहियं । बंभासणित्थयं च जालगहमज्झगयं, सिलिद्वरिद्वमणिनिम्मइयकायं, पहाणसुररायनीलनिम्मयसिणिद्धसिंगं, 20 छोद्दियक्खपरिक्खित्तविपुलकाकारणयणं, महामोल्लकमलरागघडियखुरप्पएसं, महल्रमुत्ता-हलविमिस्सकंचणिकंकणीमालापरिणद्धगीवं, तिपायं महिसं पस्सिऊण पुच्छिओ मया पुत्र-पविद्वो माहणो-अजा! जाणिस तुमं?, एस महिसो कि रयणदु इह याए तिपाओ ट्रावि-ओ ? अहवा कारणमित्य किंचि ?. कहेहि, जइ से न पाहुणो सि । ततो भणित-भद्दमुह ! अत्थि कारणं. कहेमि ते, जइ सोउं अत्थि अहिप्पाओ । ततो मि आसीणो एकम्मि 25 पपसे । माहणो भणति-अहं इहेव जातो नयरे परिवड्सिओ य इंदसम्मो नाम. जह मया मिगद्भयचरियं गायमाणाणं विडसाणं मूळे बहुसो सुयं तहमाइनिखस्सं. सुणसु-मिगद्धयकुमारस्स भद्दगमहिसस्स य चरियं

आसी इहं विजियसत्तु-सामंतो जियसत्तुनाम राया। तस्स पुत्तो कित्तिमतीए देवीए अत्तओ मिगद्धयो नाम कुमारो। सो य 'विणीओ वियक्खणो धीरो चाई सुहाभिगम्मो

१ °से पुरपारसिरसपागारपरिगयं ली ३। °से सुरपडभारसिरससालपरिगयं शां०॥ २ वितोयणधर-पगरबहुळसुक्को शां०॥ ३ °बोलमाइप° शां० विना ॥ ४ °पविसारियक° शां०॥ ५ °यसरीररय° शां०॥ ६ °यससि ९ ३ मे०॥

पयाहिओ' ति पकासो । कुणालेष्ठ तिम्म चेव काले अणेयकोडिधणवई पउरजणसम्मओ रण्णो जियसत्तुस्स सरीरभूओ कामदेवो नाम सेटी ।

सो य किर कयाइ पढमसरयकाछे साठिवणाणि निवद्धसारकणगकविद्धकणिसमरवामणाणि, पउमसरे विकयारविंद्मयरंद्छोछछ्चरणमुद्दियमुणुमुणमणहरसरे पस्समाणो, कमेण
पत्तो नियगगोट्ठं पक्कीळमाणतण्णगगिट्ठिहुंवरपाणुणाइयगोवीजणमहुरगीयसागरगंभीरतर-5
सणोवसूइज्जमाणत्थाणं। तत्थ य कुमुमधविठ्यस्स महुकररुयमहुरपछाविणो सत्तिवण्णपायवस्स समीवे द्वितो दंडगो य गोकुळाहिगारनिडत्तो उवगतो णं। ततो तस्साणुमए
दियाणि। तंदुंसमंखवासीणस्स उवणीयं गोवेहिं वयजोग्गं भोयणं। भुत्तभोयणो य कामदेवो
दंडगोण सह गो-माहिसं कहेमाणो अच्छइ। नाइदूरेण एको महिसो अतिच्छमाणो दंडएण
सहाविओ—भह्ग! एहिं सिग्धं. मम तव य सामि आगतो. उवसप्पमु णं ति। सो य 10
महिसो वयणसममुवगतो सिट्टिसमीवं। दरिसणेण भयकरो जणस्स। सेट्टिपासवित्तणा
दंडकेण भणियं—भइको एस, मा संकह ति। ततो सो महिसो पिडओ जाणूहिं सिरेण य
पसारियजीहो। कामदेवेण य गोवो पुच्छिओ—किं एस महिसो पिडओ श. जइ जाणसि तो
कहेह ति। सो भणति—सामि! एस मरणभीरू. साहूवएसेण मया दत्तमभयं. इयाणि
तुटभे मग्गइ ति। सेट्टिणा य चितियं—'तिरिओ एस वराओ जीवियप्पिओ अवस्सं जाई-15
सरो होजं ति चितिऊण भणिओ—भद्द्य! निवससु वीसत्थो गोडले, ण ते भयं ति।
ततो उद्दिओ महिसो जहासुहं विहरइ वणे।

कइवाहेण य सेट्ठी नयरं पत्थिओ । भह्गमहिसो य तं नाऊण पच्छओ वश्वति । निवारेंति णं सेट्ठिकिंकरा । भणिया य सेट्ठिणा—एउ भहुओ. जइ अहिप्पेयं मया सह नयरं आगच्छड. परिपालेह णं, मा णं कोइ पीलेहिइ ति । पत्तो य कामदेवो कमेण य 20 णयरं। गिहागएण य संदिट्ठो कोडुंबी—जा वल्लहस्स आसस्स वित्ती तं भह्गस्स वि देजाहि अवियारिय—न्ति । निवसइ य सेट्ठिभवणे भहुगो अबद्ध-रुद्धो अयंतितो ।

अण्णया य 'सेट्टी रायकुलं वच्चः'ति सुयं भद्दगेण। तओ पच्छओ पहाविओ सेट्टिस्स। जिविगो य लोगो भणित—एस जमो महिसक्त्वी दूरओ परिहरियदो ति। पत्तो य कामदेवो रायदुवारे य। पिट्टिहारेण पुरिसा संदिद्धा—िनवारेह महिसं ति। ते सिट्टिणा 25 निवारिया—भहुओ एस, पिवसड, मा णं निवारेह ति। पिविट्ठो य चक्खुपहेण पिट्ठओ रण्णो सुद्धाणेण। सेट्टी कयप्पणासुट्टिओ राइणा पुच्छिओ—िकं एस महिस्रो एवं ठिओ १ ति। ततो सेट्टिणा भणियं—एस तुब्भे अभयं मग्गइ भह्रयमिह्सो। रण्णा विन्दि-एण णिज्याइओ, भणिओ य—अच्छरियं एयं तिरिएसु. भह्य! दिण्णो ते अभयो, वच, वीसत्यो मम पुरीए सजणवयाए जहासुहं विहरसु ति। अमन्नो य संदिट्ठो—घोसावेह 30 पुरीए—जो दत्तअभयस्स भह्रयमिहसस्स अवरज्ञति सो ममं वज्यो जेट्ठपुत्तो वि। तेण

१ °दूणमंडवासण्णिस्स शां विना ॥ २' °हिं चिरेण य पसायकामो । कामदेवे° कसं व शां विना ॥

य दिण्णा घोसणया जहाऽऽणत्ता महिवयणा । कयप्पंणामो निरगतो महिसो रायमवर्णग-णाओ । जणे य पकासी जाती 'सम्बं भइओ' ति । बालक्रवेडिं य कीलापुर्व सिंगलगोडिं पक्सलमाणेहिं बाहिज्जमाणो पोत्यमओ बिव तेसिं पीछं ण करेइ। सेहिघरे वि पियमिव पुत्रो, गुरुगिह्मिव जहा सीसो अच्छति । वसहिकाले य जहासहं विहरिजणाऽऽगच्छति । क्याई प मिगद्धयो कुमारो सपरिवारो उज्जाणसिरिमणुहविऊण नगरमतीति । दिहो भगेण भृहगमहिस्रो वीसत्थो संचरमाणो । तश्रो दंसणमेत्तसंजायरोसेणं असि विक्रोसं कारुणं आहतो पाओ एगपहारेण । पुणो वि सामरिसो पहंतुकामो निवारिओ नियगपुरि-सेहिं पायपिंडएहिं-देव! एस सामिपाएहिं विदिण्णाभओ, नारिहह णं वहेरं. होर ति। वतो कहिंचि नियत्तो अइगतो नयरिं सभवणे दितो । महिसो वि तिहिं पाएहिं किछेसेण 16 पत्ती अणाहसंभं । दिही य जणेण साणुकंपेण । तत्ती हाहाकारी कञ्ची -अही! अकजं, जं भहुओं सबस्सी निरावराही इमं अवत्थं पाविड ति। तिवेइयं च विण्णायकारणेहिं अहि-करिषपहिं रण्णो जियसन्तस्स सववएसं-सामि! कुमारमणूसेहिं भृहगमहिसस्स द्ताभ-यस्स असिप्पहारेण एकेण पाओ पाडिओ, तिहिं पाएहिं संचरमाणी अणाहसंभमलीणो. पत्थं सामी पमाणं । ततो राया कुविओ भणति—कुमारो बज्झो एयम्मि अवराहे. जो मे **15 सासणं कोवेइ न मम मणुस्सएण तस्स संतएण पयोयणं. मत्थकसुईए ह्याए हुओ ताछो।** अमचेण य विष्णविक्रो—सामि! देवी विष्णवेड 'अपच्छिमं पुत्तं अलंकारेज्जं'ति. तं कीरड णं पसादो. परसंच णं माया. जहाऽऽणत्तं तुब्भेहिं तहा नित्य कुमारस्स जीवियं. कुणंच बज्य-सकारं ति । ततो रण्णा भणियं-एवं होउ, सिग्धं पुण णं णीणेहिं ।

मंतिणा उवदिद्वं नरयसरूवं

20 ततो तेण इसलेण रण्णो चक्खुविसयं परिहरंतेण एकमिम कोट्टए बिवित्ते कहा पत्थुया विरागमग्गासिया । भणिओ अणेण मिगद्धओ—इमार! दिहं ते हिंसाफलं प्रवस्तं. रण्णो तुन्मे पाणेहिं पिययरा आसि, खणेण तस्स पावस्स विवागे वन्झत्था आणत्ता पिरणा तहालालेऊण । एवं जाणाहि—जे जीवा गगण-जल-थल्यरेसु निद्द्या पहरंती णिसंसा मंस-रुहिर-पिर्त्त-हियय-इंत-पुच्लाऽऽतिकारणेसुं, विणा य कज्जेण कल्लुसचित्ता पह-25 रंति, निरावराहकुद्धा, परस्स वसणाऽऽणंदिणो, बाल-वुद्धु-सरणागय-वीसत्थलोगवहका, निर्ण्युसया, सुयणगरहणिज्ञा कालं काऊण जंति निरयं विवसा निर्ययकम्मगरुयाते । ते पुण णिरणा सोवं पि पिरकूला, सजलजलयसंखण्णवहुष्ठप्रक्षचिरमरत्ती विव निरालोया, पति-भवकंदियपलावबहुला, पकृहियकुणिममिव दुरिह्यांधा, विच्लुयढंकोवमाणदूसह-कक्स-फासा, दुरिगम्मा, अणिद्धयरवेयणीयं नारगनामा-ऽऽड-गोयवद्यकाले पलहिय वं सम80 यमऽसुहदेहं अवियत्तमणुस्सदेहसरिसं हुंचं दुहमायणं दुरंतं, पज्जतीको य पंच तन्भवजोक्वाओ पाविऊण, पावोवलेवमहला निरुवमसी-उण्ह-तण्हवियणा-क्लुहाकिलंता दुक्खं वेयंति

१ 'पिच्छहि' क १ ॥ २ नियगकयकस्मग्रह्या । ते पुण ज्ञां । ॥'

दीइकालं । संचरमाणेण नारतो नारतेण छिको सुणेज 'अण्णे व एत्य सन्ति' ति तिमि-रगहणे, अहवा सहेण भेरवेण, जिणाणं जम्मण-निकखमण-केवल्रपत्तिकाळजोगे समपो-गासपरिणामपकासिए जगे वा परसेज अण्णमण्णं । अहवा ओहिविसएण पस्सिऊण परो-प्परं पुषजम्मसुमरियवेराणुसया य पहरणाइं सूळ-छउड-भिंडमाछ-णाराय-सुसछादीयाणि विचनविज्ञण पहरंति एकमेकं, पहारदारियसरीरका मुच्छिया खणेणं पुणो वि साभाविया इ जाया नहेहिं दंतेहिं चेव पीलयंहि सारयंता कुद्धा पोराणयाणि वेराणि पावकम्मा बहिंति अण्णोण्णमरिसंतिपिलचेदेहा । असुरा पैरिधृन्मिका य परवहणाहरिसिया नेरइयावासम-तिगया कीलणानिमित्तं पयत्तंति—मंसैप्पीए बहुविहं कप्पंति य कप्पणीहिं, कप्पिया समं-सहोहे भज्जंति य तत्तत्व-कल्होय-रसायणकाइं(इ)रसएस प्रवसत्ति वहिंति; वहए य फर-सबयणेहिं साहयंता दुक्लाइं दुट्टा कोहुँत्तयकुळसामिलितिक्सळोहकंटयसमाउळं कळकळेता 10 कलुणं विख्वंति, विख्वमाणा कडूंति वालयाः आरसंते वेयर्णि(जी) खारसलिलमरियं स-हरियद्भरम्मतीरदेसं वेयरणिं दंसयंति, वेंति य-'पिबह जलं सीयलं'ति, तो लहंति णे पुत्र(प्रन्थाप्रम्-७७००)दुक्त्या गमणदुब्बले तुद्धिमुद्यहंताः असिपत्तिवणं च नयणसुमगं अ-सिपसासुरविणिन्मियं उवइसंति, सलभा य दीवसिह्मिव कत्थइ तिक्खाऽसी-सत्तिएस परि-यत्ति पत्तं, खणेण य होइ पविसमाणाणं तेसि दुक्खाभिघायकरणं, माह्यालियपलासपवढं-15 तिष्ठण्णगत्ता विरसं कंदंति सरणरिहया, जे इहं जीवं सुनिहया पहरंता य आसि: अवरे साम-सबले एगजाणढंफ-कंके उप्पाएऊण घोररूवे अंछवियचिछ करेंति, 'तायह सामि!' चि जंपमाणे लोलेंति कलंबुवालुकायां, डहंति आलीवके व वेउविए य जलणे[ \*ण \* ] पहस्रमाणा; परदाररती य अग्गिवण्णाहिं महिलियाहिं अवयासेजंतिं निरयवालमतिनिम्मियाहिं ॥

एवं च नरयाणुभावं सुणमाणो मिगद्धओं कुमारो 'कत्थ मण्णे मया एरिसं अणुभूय-20 पुढं दुक्खजाळं?' ति आकंपियसबगायगत्तो उद्धुसियरोमकूवो मग्गण-गवेसणं कुणमाणो तयाऽऽवरणखयोवसमेण समुप्पण्णजातीसरणो वृहमाणिमव मण्णमाणो मुच्छिओ, मुद्दुत्त-मेत्ता सत्थो अमद्यं भणिति—अज्ञ! तुड्हो कहं जाणह 'एरिसो नरयाणुभावो'?। सो भणइ—कुमार! आगमेण. सो पुण पचइयो वीयरागोवएसो ति. जो सरागो दुहो मूदो वा सो कज्जसाहणणिमित्तं सचमऽिलयं वा भणेज्ञ, अण्णाणयाए वा. जो पुण विगयराग-दोस-25 मोहो विमछ-विउल्णाणी कयकज्ञो सो परोवएसो(सं) निरामिसं कुणंतो सवमणवज्ञं अस- वमोसं सवं भासिज्ञा, न सूरियाओ तमसंभवो। ततो भणइ—

इह आसि अरहा सम्रम् सम्वद्दिसी य निमणामा विणयपणयसुरा-ऽसुरिचयकमकमछो।
तेण भयवया केवछेण नाणेण सुदिद्धो चडगइओ संसारो किहओ—नेरइयगती तिरियगती
मणुवगती देवगइ ति। एत्य जम्मण-मरण-रोग-सोग-वह-बंधबहुले संसारे अणिवारियाऽऽस-३०
वहुवारो जीवो कसायवसगो जहा परीति जिणभासियाऽमयपाणमळहंतो, अहिं हे ऊहिं, आ

१ परभ° श्रां कसं ।। २ °सच्चिष् की १ ॥ ३ कोहणय° शां ।। ४ °ति निजाति नि° शां विना ॥

ठिई, जा अणुभवणा, जंच नरय-तिरिएसु भृइहं दुक्खं, जंच कप्पणामेत्तं देव-मणुण्सु सोक्खं, जा य रिद्धीओ, तं सबं वित्थरओ विष्णयं भयवया सबभावदंसिणा। जहा संसारे वि मोक्खिनिवाणपहपवण्णस्स णाणिणो संजमे य तर्वे य उज्जमंतस्स भवियस्स परिखिवयक-म्ममलस्स सुद्धस्स सिद्धिवसिहगमणं ति।

एस य मम आगमो गुरुपरंपरागतो. किंचिमेत्तं च मया नरयगतीए उवदंसियं ति । वतो मिगद्धयो अमनं भणति—अजा! जो एस तुब्भेहिं नरयसैब्भावो कहिओ सो मया अणुभूयो. जं तुरुभे आगमेण कहेह तं सर्च सबण्णुमयं, न एत्य वियारो. तं साहह मे जहा नर्य पूणी न पावेज, जहा य जाइ-जरा-मरणरहट्टं वहक्रमेजं ति । तती अमची परितृद्धो भणति-कुमार! 'सञ्चमरहंतवयणं' ति भावतो रोर्थवेऊणं जो पढमं पाणातिवा-10 यविरयो तिविहजोगेण, मिया-ऽणवज्ज-सचवादी, दत्तं कप्पणिज्ञं सुरीरपरिपालणणिमित्तं गिण्हमाणी, बंभयारी नियगदेहे वि णिम्ममत्ती, इंदियाणि सविसयपयारसत्ताणि निरुभे-ऊण, कोह-माण-माया-लोभे खंति-मद्दव-ऽज्ञव-संतोसेहिं पराजेऊण, तवे अणिगृहियवलो डज्जमति; तस्त निरुद्धासवयाए नवो कम्मसंगहो नत्थि, पोराणस्स य तवेण निजारा इवइ. ततो समुप्पण्णकेवलो विणिद्धयरयो परमपयमणुपत्तो सिद्धो अवाबाहसहभागी भवइ ति। 15 ततो भणति-अज ! इमेण उवएसदाणेण अईव मे तुब्भेहिं उवगयं. तं जइ वि मे ताओ अवराहं मरिसेति तो वि मे अलं भोगेहिं पश्चक्लाऽणुभूयदुक्लपंजरस्स. जइ मरामि तो वि सञ्जूपरिगइं लहिस्सामि. पद्यामि सयमेव, पवत्तेमि लोयं काउं। अमचेण य तस्स निच्छयं जाणिऊण मणुस्सो संदिद्दो-वच मम गिहं, ततो रयहरणं पत्तं पत्तनियोगं च दुयमाणेसु ति । तेण य सिग्घं उवणीयं । ततो अमचेण अवणीयकेसा-SSभरणस्स दिण्णं 20 रयोहरणं पत्तं, भणिओ य-कुमार! तुब्भे सीमंधरस्य अणगारस्य सीसा, अहयं बओ-बारणं करेमि ति । कयसामाइयं च रण्णो पासमुवणेइ । दिहो य राइणा पत्तपरिच्छाय-णसुद्धचीवरो छण्णपुष्ठदेहद्धो धवलजलयावलिरुद्धदेहद्धो विव सिसिरकालबालदिणयरो । चितियं च णेण-अहो! तेयंसी समणो मण्णे केण कारणेण मम समीवमुवैयाइ? ति । पव य चितेह राया, ण य णं पश्वभियाणइ, ताव अमन्तो पडिओ पाएस रण्णो—सामि! 25 समणो वज्झो ? अवज्झो ? त्ति । मिगद्धयो वय पासगयो समणरूवी पिउणा बाहभरिय-छोयणेण पँछतितो । ततो णेण तुद्वेण हरिसवससंजायरोमंचेण उद्वेकण अमचो अवया-सितो-अहो!!! महामती सि तुमं, जं च मे ण सासणं कोवियं, पुत्तवज्झाओ य मो-इबो। मिगद्भयो कुमारो अद्धासणे निवेसाविओ, अंसूणि विणिमुयंतेण भणिओ य--पुत्त ! कया नाम ते पबजा, संपंइ रायाभिसेयं पडिच्छ, अहं तव महत्तरो भविस्सं ति । 30 इमारेण भणिओ—तात! न में रज्जे विसएस वा लोमो, भीतो मि नरयलोगवेयणाण

१ °सभावो शां० विना ॥ २ तं सन्वं सचं कसं० वा० खं० ड० मे०॥ ३ परसेजा शां० ॥ ४ °यावे° ही १ ॥ ५ °वर्गयं ति शां० ॥ ६ °यो एगपास° शां० ॥ ७ पुरुद्दुओ शां० विना ॥ ८ संप्रति राया° शां० ॥

पइमयाण, पडिविसजोह मं । ततो राया भणति-परिणयवयो केरेहिसि तव-चरण, भुंज साव मोगे ति । ततो भणति—नियमियजीवियकालाणं एयं जुज्जह, न उ अणिक्यापहण-हियाणं. ताय! न कोइ पलित्तगिष्ट्रनिग्गमे कालकमं ऽवेक्खइ, एवं दुक्खगिगपलिते छोए सबन्नदेसियं निग्गममग्गमुवलिङ्ग न मे पमाएयव्वस्स कालो. तं विसज्जेह मं अविलं बिये। ततो राया अविकंपं तं तवस्सि मुणेऊण मिगद्धयं भणति—पत्त! जह एवं निच्छको ह ततो ते निक्लमैणसकारं करेमि, ततो मे समाही भविस्सत्ति। ततो भणति क्रमारी-ताय! न में सकारे पहरिसो, न वा सरीरभेए विसादो। ततो राया भणति-'पुत्त! इक्खागाणं एयं उचियं चेडियं' धन्माहिगारे ठियं मम चित्ते. पुत्त ! तुमं वीयरागपहम-वतिण्णो तेण न विसेसो प्या-निंदास, तह वि पुण करिस्सं ते सकारं ति । ततो णेण संदिहा कोडुंबी-खिप्पं उवणेह पुरिससहस्तवाहिणीं सीयं, ण्हाय-पसाहणविहिं च कुमा-10 रस्स ति । तेहिं जहासंदिष्टमणुद्रियं । ततो कणय-रयय-भोमेज्जकलसङ्घरण ण्हाविओ. बत्या-ऽऽभरणेहि य भूसिअंगो कहकम्मपुरिसो विव सिबिगं च विमाणसरिसिं विलइओ. सीहासणे निवेसाविओ, समूसवियकणयदंडधवलक्षतो, उभयपाससंपयंतचामरज्ञयलो य पिरुणा सपरिवारेण अणुगम्ममाणो, पुरिज्ञणेण य णयणुष्पळमालाहि समणुबज्ज्ञमाणो. पासायतलगवाहिं य वरजुवतीहिं 'सुपुरिस! धम्मे ते अविग्धं भवड' ति पुष्फबुट्टीवि-15 च्छाइज्जमाणो, तुरियनिनाएण दस दिसाओ पूरयंतो, रण्णो संदेसेण भूसण-वसणवासं अविन्हिओ पस्समाणो, कमेण णिग्गतो णयरीओ संपत्तो पीइकरमुजाणं। तं च वसंतो इव उवगतो । सीमंधरस्स अणयारस्स य चक्खुफासे अवइण्णो सिवियाओ । ततो जिय-समुणा रण्णा तिगुणपयाहिणपुष्ठं वंदिऊण सीमंधरस्त दत्ता सीसभिक्खा। मिगद्भश्रो उ क्यसामाइयनियमो य संजतो जातो। 20

राया कामदेवो य पउरवग्गो मिगद्धयकहापसत्तवित्तो अइगतो नयरिं। अमको वि वंदिय साहवो गतो भद्द्यसमीवं तस्स पकिहिउ धम्मं—सुणाहि भद्दगः!, तुमं भद्दगः-भावेण निरुविग्गो रण्णो(ण्णा) दत्तामओ सच्छंदं विहरिओ. चंडो पुण जो होइ सो इह्छोए गरिह ओ उन्नेयणिज्ञो य दिहो, जीवियं जीविऊण तेण रुहमावेण समुप्पज्जिता असुह-वेरो णरय-तिरियवासे दुहाणि विविहाणि अणुहवइ, तं उवसम कुमारस्स. तव निमित्तं 25 कुमारो वीयरागमग्गमिस्सओ. सयंकडकम्माणुभावा वीसुं सन्नस्स जीवस्स पुन्नदुनिय-सुक्यविवागे दन्नं खेत्तं कालो भावो वा हेऊ भवइ 'अनिमित्तं न विपच्च कम्मं' ति. अरि-हंता भयवंतो उवसमं पसंसंति, तं जइ सि दुक्खाण मुचिडकामो विगयामिरसो सारय-सिळिष्पसम्बद्धिययो होहि। ततो अंसुपुण्णमुहो पिड ओ अमचस्स सिरेण। ततो 'उवसंतो' ति जाणिऊणं अमचेण भणिओ—भद्दयः! पंडियमरणं मराहि, ततो सोग्गतिगामी भवि-30 स्सिस. बाळमरणेण जीवा मयो सक्छसा दुक्खबहुछं संसारं परियत्तंति. तुज्हां परिसस्स

१ काहिसि शां०॥ २ °मणं स° ली ३ विना॥ ३ सिवियं शां०॥ ४ मूसिओ क° शां०॥ ५ °या अकुसला दु° शां०॥

वि० हिं० ३५

कुओ जीवियं ? केरिसं वा ?, एतं परिश्वय सरीरमाहारं ति । ततो णेण सिरं चालियं । अमबेण य से तहागयस्स अहिंसा सर्व [अ]चोरिकं बंभचरियं च वयाणि दत्ताणि। तेण य भावओ पडिवण्णाणि । ततो कयभत्तपरिश्वागो उ अरहंत-सिद्धा-ऽऽयरिय-उवज्झाय-साहुनमोक्कारपयाणि अमचोपहारियाणि मणसा चिंतेमाणो ठितो । गतो अमचो 'धीरो 5 होहि' ति भणिऊण । कामदेवपरियणो उविद्विशो जवसमुद्यं च गहाय, तं नाभिछसति । पक्खालेऊण थै वर्ण कसाओदएण परिसिचिडमारद्धो । भहुओ सीसं घुणइ । ततो 'अण-सणेण ठितो' ति पुष्फ-गंधेहिं अचे ऊण गतो सेही संदिहो जणो । णायर छोगो य पूर्य काउं पवत्तो । सिट्टी वि से पइदिवसं अणिश्चियं असरणयं बाहुबिह्यसामिणो इक्लाग-वसहस्स अण्णेसि च अणगाराणं चरियाणि वण्णेइ । ततो स्रो भहयमहिसो वेरगामग्गो-10 बगतो अहारसमे दिवसे कालगतो।

मिगद्धयो वि अणगारो छट्टं-छट्टेण अणिक्खित्तेण तवोकम्मेण भावेमाणो अप्पाणं पारणकाले सत्तमीय पिंडेसणाय भत्त-पाणं गवेसिऊण उज्झियधन्मियं पारेष्ट्र । विसुज्झमा-णलेसो य सुयनाणावरणखयोवसमेण सुयधरो जातो । राइकाले य वोसहकाओ पिकं ठिउ त्ति तिविहोवसग्गसहो पसत्थज्झायी परिवड्नमाणसद्धो य बावीसइमे दिवसे सुकः 15 ज्हाणस्स बितियभूमिमइच्छिओ ज्हाणंतरे वट्टमाणो अपुबकरणपविद्वो वेरुलियमणी विव अणुवह्यपभाकरो विसुद्धो वङ्कियपरि(प्रन्थाप्रम्-७८००)णामो विगयमोहावरण-विग्घो के-बली जातो । केवलुप्पत्तिहरिसिया य उवगया अहासण्णिहिया देवा । देवेहिं दुंदुहीओ नद्दे पवाइयाओ, भूयवाइया पुष्फबुटीओ सुयंति, इसिवादिया हरिसिया, मेघकुमा-रेहिं गंधोद्यं वुट्टं, पगीया गंधवा मणोहरं, पणिचया देवनट्टियाओ। तं च महिमाणं मि-20 गद्धयस्स महेसिणो देवविहियं सोऊणं जियसत्तु राया परमपीइपुलइयगत्तो सपउरवग्गो निजाश्रो । मुक्कवाहणो य राया केविं तिगुणपयाहिणपुर्व निमऊण निसण्णो देवपरिसा-समीवे । सेट्टी य अमचसहिक्षो सपरिवारो विणएण वंदिउं केविंछ निसण्णो ।

ततो भयवं अरहा तीसे सदेव-मणुया-ऽसराए परिसाए मज्झगओ पकहिओ य वयणम-णहरेण सरेण-जीवा अत्थि, ते दुविहा-मुका संसारिणो य । मुका सासयभावद्विया । 25 संसारी द्वादेसेण निचा, भावादेसेण अणिचा, सयंकडसुभा-ऽसुभकम्मविवागपत्तपरिभोइणो अविरइनिमित्तं, मिच्छत्तसंछण्णा, कलुसमण-वइ-कायजोगा, समज्जियपावकम्मा संसारं अणुपरियदंति । केइ पुण छहुयकम्मा परिघोछणाविसेसेण पसत्थपरिणाममासज्ज जिणोबिददः-सप्पद्दनिवारियासवा पुष्ठसंचियं मलं तवसिछिलेण घोविऊण निवाणभागी भवंति, सावसे-सकम्मा वा परिसियमणुय-देवभवाणुभागी होऊण अचिरेण सिद्धिसलोगयं भविस्संति ।

ततो कहंतरे राया पुच्छड्डै-भयवं! तुब्मं न किंचि नविदितं, सो मण्णे भृहयमिहसो तयबत्थो कालं काऊण कहिं गतो ?। ततो केवली भणति—सो जायतिहरोसो वि अम-

१ य चरणं क° क श्गो श॥ २ °त्तो । अमचेण वि से ग्रां०॥ ३ °इ भयवंतं -- तुआनं न ग्रां०॥

इवयणेहिं जिणोवएसचंदणसीयलेहिं संबोहिओ उवसंतो क्यभत्तपरिवाओ अरहंतनमोका-रपरिणओ पाणे परिचइऊण चमरस्स असररण्णो महिसाणियाहिवती लोहियक्लो देवो जातो सम य नाणुप्पत्तिहरिसिओ वंदिउमागतो परिसामञ्झे एसो-ति दंसिओ भयवया । वतो पणको भणति—राय! अहं सो महिसो इयाणि । भयवंत केविं निमऊण ततो 'एएहिं मे अणुसासियस्स अमद्योवएसो रसायणोवमो जातो, तिरियदुग्गतीओ फिडिओ, तुन्भे 5 दद्रमागतो' केवलिवयणंति सोऊण ततो राया पुणो पुच्छति-भयवं! एयस्स तुम्ह य जम्मंतरगतो अत्य वेराणुबंधो ? जओ तुन्भे अणवराही आहुओ असिण ति । ततो सदिइं केवली भणति—सणह-

# मिगद्धय-भद्दगाणं पुत्रभवसंबंधो ततथ तिविद्दु-आसग्गीवाणं संबंधो

अस्थि इद्देव भारहे वासे वेयहे उत्तरायं सेढीयं चमरचंचायं नयरीयं मऊरगीवस्स 10 विज्ञाहररण्णो पुत्तो आसग्गीवो नाम आसि । सो य विज्ञाबलेण रायणाम-गोओरएण य सविजाहरे जिणेऊण भारहगरायाणी य रयणपूरे हिओ रायसिरिमणुहवइ।

तस्स पुण हरिमंसु नाम अमबो आसि नत्थियवाई । सो एवंदिही-नत्थि सरीरवइ-रित्तो अप्पा नाम कोइ, न पुण्ण-पावं, न य तस्स फलाणुभागी कोइ, न य नरया, ण देवलोया, सुइमेत्तं एयं ति । तं च आसग्गीवो [भणित]-बहुसो अन्हं विउला रिद्धी सा अवस्स केणइ 15 पुण्णफलेणमजिया, तं इयाणि पि दाणं वा समण-माहण-किवणाण पइच्छामो, सीलं वा काछं उद्दिस्स करेमु तवं व त्ति. ततो णे परलोयहियं भविस्सइ ति। हरिमंसू भणति—सामि! नित्य जीवो जस्स परलोए हियं मिगाजाइ. जइ भवे देहवइरित्तो निग्गच्छंतो सरीराखो जवलभेज सहणो पंजराओ वा. एवं गिण्हह-पंचण्हं महाभूयाणं कोइ संजोगो मणुस्सस-ण्णिओ डप्पज्जत्ति, जत्थ जीवसण्णा लोयस्स अवियाणयस्स . जहा इंद्धणु जहिच्छाए दंसणीयं 20 उपज्जति, पुणो वि जहिन्छाए पविणस्सए: एवं न कोइ एत्थ सारभुओ अत्थि [ \*न कोइ \*] जो सरीरपभेए परभवसंकामी. ण य पावं न पुण्णफलं पंडिएहिं नरयभयं देवलीयसोक्खं च विष्णयं. रतं सुयह परलोगहेचं. तं पत्तियह 'नित्य देहवइरित्तो जीवो परिच्छयमएण' त्ति । एवं सो हरिमंसु बहुसो पण्णवेइ आसरगीवं धम्माभिमुहं ।

सम्मि य समए पोयणपुरे नयरे दक्खो नाम राया । तस्स भहा अग्गमहिसी, 25 तीसे मियावती नाम दृहिया, पुत्तो अयलो नाम । सा य मियावती कुमारी पसत्य-लक्खणोववेया रूवंसी य। ततो दक्खो मियावई जोवणमणुपत्तं अईवलावण्णवणकलियं पस्समाणो मयणवसगतो जातो । ततो सो तीसे वयणासवमयं, रूवं नयणवीसामभूयं, इसियं मणग्गाहि, गत्तफरिसं च अणण्णजुवतिसरिसं मण्णमाणो चितेइ—एयं इत्थिरयणं जइ न उवभुंजामि ता मे मोहं मणुस्सजन्मं जीवियं च ति । ततो णेण परदवगगस्स 30 पहाणा पुरिसा सद्दावेऊण पृद्दय-संकारिया पुच्छिया—जं मम पुरे अंतेचरे वा रयणं समु-

१ महर<sup>०</sup> शां०॥ २ तं भयकामहेउं शां०॥

प्रस्नद् द्वस्य को भागी ? । ते भणंति—सामि! तुन्भे ति । विसिक्तिया । तेण वि भणिया भिगानती —पिए! बाल्भिगलोललोयणे! उवक्षेत्रु मं, भारिया मे भवसु, कोसं सकलं पृद्धिक शक्तेव ति । सा भणति—ताय! नारिह्ह ममं अवयणं वोत्तं, किं वा पावगस्य व बीहेह ?, अलं भो! एरिसेण सुयणगरहणिक्रेण वयणेण. मया वि नाम एयं न सुयं, 5 तुन्भेहिं वि न जंपियं वि । ततो भणति—सुद्धे! न याणासि तुमं परमत्थं, किं तुमे महापंदि-यस्स हरिमंसुस्स मयं न सुयपुवं?—नत्थि जीवो सरीरवहरित्तो जो भवंतरे अपुण्णफेलं वा पुण्णफलं वा विडसविण्णयं अणुहवेक्त, तं नित्थ पावकं, मा सिरिं अवमण्णसि । ततो सा बाला तेण महुरेहिं वयणेहिं सिंगारेहिं पत्तियाविया । ततो तीये सह विस्यमणुह-वंतो विहरित । 'पया अणेण पिवण्णं'ति प्रयाविद्रं भण्णए ।

10 क्याइं च मिगावती देवी सुहसयणगया सत्त महासुमिणे पासित्ताणं पिडबुद्धा, प्या-चह्रस निवेपइ। तेण य भणिया—पिए! ते पुत्तो भरहद्धसामी भविस्सइ, जारिसा ते सुविणा दिष्ठ ति। ततो तीसे महासुक्क कपाहिवइसामाणो देवो सत्तरस सागरोवमाणि सुरसुहमणुह्दविऊण चुओ समाणो कुच्छिम्म उववण्णो। अविमाणियदोह्छा य मिगावती देवी पुण्णे समए पस्या पुत्तं अयसिपुष्फपुंजसण्णिभवपुं वियसियपुंडरीयनयणं सिरिव-15 च्छच्छण्णवच्छदेसं सिस-सूरं-कुस-समुद-मंदर-चक्कंकियपाणि-पायकमछं। तस्स नामं कयं जहत्थं तिविद्ध ति। अयस्रो कुमारो सिरिपायवोरत्थस्रो कुंदकुसुमधवस्त्रदेहो सरइंद्रुपिय-दंसणो। ते वि य ताव कुमारा परिवृह्तति।

रहनेउरचक्कवाले य विज्ञाहरराया जलणंजडी नाम । तस्स सुप्पभा देवी, तेसिं पुत्तो अको व तेयजुत्तो अक्कित्ती कुमारो, सयंपभा य कण्णा दुहिया, सा रूववती य । 20 तस्स रण्णो संभिन्नसोओ नाम नेमित्ती । जलणजडिणा पुच्छिओ—अज्ञ! सयंपभा कुमारी भणह कस्स देया?, किं आसग्गीवस्स रण्णो? अण्णस्स वा विज्ञाहरस्स? ति । तेण णिमित्तवलेण दहूण भणियं—राया आसग्गीवो अप्पाऊ. एसा पुण वासुदेवग्गमिहसी भविस्सइ ति. सो य प्यावहस्स रण्णो पुत्तो तिविद् नाम, तस्स एसा [दिज्ज ]. मया एयं नाणचक्खुणा दिद्धं । रण्णा पिडवण्णं—एवमेयं, जहा तुब्भे भणह—ित पहिंद्धं ।

25 आसगीवो पणयविज्ञाधर-धरणिगोयरो नेमित्तं पुच्छइ—भदंत! अत्थि में सत्तू न व शिता नेमित्तिणा आभोएऊणं भणियं—अत्थि ति । तेण भणियं—कहं सो जाणे-यद्यो शि [नेमित्ती भणिति—] जो ते चंडसीहदूयं अवमाणेहित्ति, अपच्छिमदेसे य हिमवंतसमीवे सीहं निराउद्दो घाएहिति ततो ते मंद्रू, न एत्थ संदेहो । ततो सो परि-क्खापुव्यं सव्वरायकुलेसु चंडसीहं पेसेइ। सो य सव्वत्थ सम्माणिओ एति । प्यावित-30 सुपहि य खलीकओ 'अन्हं तायं पेच्छाघरगयं बाहइ' ति । दक्खेण सुयपरमत्येण अणुणिओ—तव वि एए कुमारा पुत्ता, 'एवं बाला अयाणय' ति समसु मम ।

१ फर्क पाविश्रोवस्थिणयं शां०॥ २ °जती वा<sup>० श</sup>ां०। पत्रमधेऽभि ॥ १ ससू, व शां०॥

तओ सम्माणिड विसिज्जिओ । आसागीवस्स णेण सम्माणो कहिओ, न बिह्म-णणा। आसागीवेण य आगमियं खलीकओ पयावइपुत्तेहिं ति । ततो णेणं पेखि-यं-एंतु कुमारा, पस्सामि ताव णेति (णे ति)। तेण संदिहं-पिन्छमेण सीहभयं निवा-रेडं गया तुब्भं चेव संदेसेण । तिविद्रुणा य रहगएण सीहो दिहो । 'न सरिस्रं रहिको पादचरस्स य जुद्धं ति अवतिण्णो रहाओ । पुणो चितेइ—साउहस्सा विराउहस्सा य न 5 जुज्जए जुन्झिंड-ति पविद्धो अणेण असी । ततो वामहत्थं संकोएऊण हितो । सीहेण दुसं क्यं, गसीओ बाहू, संकोओ पसारिओ बाहू। अविसण्णेण तिविद्वणा दालियं मुहं सीहस्स । ततो मेण जिण्णपडो विव इत्थेहिं फालिओ ताव जाव हिययपएसो । ततो पेश पन्तिको फुरफुरंतो अच्छइ अमरिसिओ । सारहिणा भणिओ—पुरिससीहेण असि हुओ, मा वे होड माणंसी! 'क्कुपुरिसेण विवाइओ' ति । ततो से गया पाणा । नगरागएण य विकास हुणा पेसियं आसरगीवस्स—सुद्दं वसंतु रायाणो ति । तं च तहामारियं सो**ऊण कीद्रं** संकिओ जाओ । आसम्मीवेण य वरिया सयंपहा । न दिण्णा जणएण ज**रूणजडिणा** । ततो कालाइकमभीरुणा उवणीया तिविद्वस्स पसत्थलक्खणोववेया । संभिक्ससोएण वः नेमि-त्तिणा मणिओ तिविद् —देव! तुमं सि भरहद्भसामी, वैद्वुस जएणं ति । आसग्गीको य दत्तं सयंपर्भ सोऊण कुविओ सबछवाहणो य उवयातो रहावत्ते य पव्वए। तिवि-15 द्वस्स य जलणजिंडपिक्खिया विजाहरा ख्वगया समीवं। तओ धरणिगोयराणं विजा-हराण [य] जुद्धं छम्मासे अणुबद्धं आसि । ततो आसगगीवो तिविद्वृणा सचकेण वहिओ गतो सत्तमिं पुढिव । तिविद्धु पढमवासुदेवो इह भरहे ओसप्पिणीय । हरिमंसू वि मओ सत्तमीए चेव पुढवीए नारओं जाओ । ततो आसग्गीवस्स 'मे विग्घे उवडिओं सुहु' ति वेरं सह हरिमंसुणा । ओहिविसएण परोप्परं पस्समाणा तक्खणरोसपिलता पहरणसए**हिं** 20 सयंविकुव्विएहिं पहणंति अण्णमण्णं। एवं तेसिं परमसीय-छ्रहा-तण्हाणुगयाणं परमकण्ह-लेसपरिणामकलुसहिययाणं गयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि ।

नित्थक (प्रन्थाप्रम्-७९००) वायपकासण हे चकेण दंसण मोहकम्मसं चएण हरिमंस दुक्खपरंपरमणुह्विय दीहकालं जह महिसत्तणे लद्धसम्मत्तो देवो जाओ, तं सुणह-

हरिमंसू अंते मायाबहुलयाए निबद्धतिरियाऊ असायवेयणीयसंकलापडिबद्धो सबहो 25 मच्छो जाओ । तत्थ वि य पंचेंदियवह-कुणिमाहारपसत्तो पुषकोडी जीविजय समजिय-निरयाऊ छद्दीए पुढवीए उववण्णो । तत्थ वि पोगगलपरिणामजणियं परोप्परपीछणानि-मित्तं च दुक्लमणुहविऊण बावीससागरीवमाणि ततो उवट्टो उरगो जातो । तत्थ वि तब्भ-वपचयरोसकलुसचित्तो मओ, ततो पंचमीए पुढवीए सत्तरस सागरोवमहितीक्षो नेरइओ जातो । ततो य बद्धतिरियाऊ सदूलो जातो । तत्थ वि पाणिवहमलिणहिययो मध्यो चड-३०

१ °ण चितियं शां०॥ २ शां० विनाज्यत्र— °सिओ आस° ली ३ उ० मे०। °सिओ वसो आस° क श गो श ॥ इ द र मे॰ विनाडन्यत्र-- "वरसुहजाएणं क र गो र । बच्छसु जएणं की र ॥

त्थीए पुढवीए उववण्णो । तत्थ दस सागरोबमाणि किलिस्सिऊण मओ कंकसडणो जाओ। तत्थ वि जीववहुजुओ दारणचित्तो तद्दयपुढवीए उववण्णो । तत्थ य सत्त सागरोवमाणि उसिणवेयणं परममणुह्विऊण परमाहम्मियदेवपीलणं च ततो सिरीसिवो जातो । ततो वि दु-हमरणमणुह्विकण दोबाए पुढवीए सक्करप्यभाये जववण्णो । तत्थ तिश्रि सागरीवमाणि '5 दुक्खिगिसंपिलतो उद्देश सिण्णपंचें दिओ जातो । ततो मश्रो समाणो रयणप्प-भानारयो जातो । सागरोवमं तत्थ वसेऊण पंचिदियतिरिक्षो जातो । ततो चर्डारेदिएसु छम्मासिकमाउं पालिकण तेंदिओ जाओ । एकुणपण्णं राइंदियाइं जीविड तओ दुहमरणपीलिओ बेंदिओ जातो । ततो तिरियगइनाम-गोया-ऽऽउकम्मसमज्जियजणियभवो महिसीए जुण्णाए वच्छओ जाओ, विणासियथणीए क्रच्छिस उववण्णो । तत्य वि हरि-10 मंसुभवोवज्जियाहारविग्घो दुद्धविहूणो वालो चेव मक्षो छगलो जातो । छागलिकेण हिय-दुद्धों मश्रो, ततो कामदेवमहिसिजुहे महिसिवच्छो जाओ। दंडकेण गोवेण य जाय-मेत्तो चेव वहिओ । जं पुरा 'सुण्णं' ति भावेमाणो निग्घिणो सत्तेस आसी तेण अणेगाणि जम्मण-मरणदुहाणि पत्तो । तथा महिसिवच्छो जातो । दंडकेण मंसत्थिणा मारिओ, सम-रंतो पुन्नजनमं पयणुकाऽसहसंचयो । एवं सत्तवारे जातो जाओ वहिओ । अहमे जन्मे 15 जाई संभरमाणो मरणभीरू थणं माऊण अणभिछसेंतो दंडगस्स पडिओ पाएसु । तत्थ य साहू कारणेण गोहे आगओ। पुच्छिओ दंडकेण-भयवं! केण मण्णे कारणेण महिसो जायमेत्तो चेव मम पाएस पडिओ ठिओ नाहिळसइ थणं ?। साहुणा ओहिणाणोवळद्धस-ब्भावेण भणिओ-दंडग ! एस तुमे तवस्सी सत्तवारे मंसित्थणा मारिओ जाई संभ-रमाणो जीवियत्थी तव पाएस घोलइ ति. एस य पुबभवकयपाणाइवायदोसेण अवसो मर-20 णमणुहवइ. तं तुमं जइ मरणभीरू सि तो अणुकंपओ द्यावरो होहि, ततो ते परछोगभयं न भविस्सइ, इहरहा ते एस दुहमरणाणि पत्तो तहा तुमं पि पाविहिसि ति । ततो तेण 'भाडको मे अज्जप्पभिइं, दिण्णं से मया अभयं' ति य वोत्तृण वैद्धारेइ णं। 'भहुओ' त्ति य गोहे नजाए कामदेवेण दत्ताभयो, तुब्भेहिं अभयघोसणापकासपरिग्गहिओ । मया जम्मंतरगयवेरभाविएण आहुओ, अमचवयणसंबोहिओ छद्धसम्मत्तो काछं काऊण होहि-25 यक्खो देवो जातो ।

सो वि य आसरगीवो महारंभ-परिग्गहाहिकरणो अपरिचत्तकामभोगो हरिमंसुमएण अकयधम्मसंचओ तमतमाए पुढवीए तेत्तीससागरीविमकं द्रहमणुहविकण तिरिय-नारय-कुमाणुसभवाणुबद्धं संसारं भिमऊण अहं इहागओ । अमबवयणविणिग्गयजिणवयणामय-परिसित्तिहिययो पडिबुद्धो मि । सरिजण य नरयदुक्खमणुभूयं [ \*कयं \* ] कयनिच्छओ 30 पबइओ तवबलपराइयघाइकम्मो सञ्चण्यू जातो मि कयकिको ति ॥

एवं च सोजण लोहियक्खो देवो संजायधन्मरागो उद्देजण केवलि प्याहिणं काजण बिणयपणश्रो बोच्छी य-भयवं ! जा तुब्भेहिं जातीओ कहियाओ मम ताओ असंसयं तहा.

१ बहाबेड ण शां०॥

जाणामि ओहिविसएण य, सुमरामि य ताओ तहामूयाओ तुन्मेहिं विण्णियाओ. जाण-याणं अतीये काले वित्तिणीओ ताओ वि धुवं जहा तुन्मेहिं कहियाओ. तं जं मया मिच्छ-त्तसमोच्छन्नेण वुग्गाहिओ लोगो चम्मग्गं दंसंतेण, तस्स म्मि फलं पत्तो. इयाणि जिणव-यणरोइयबुद्धी न पुणो मोहं गमिस्सं-ति पिडिओ पाएसु केवलिणो।

एत्थंतरे जियसत्तुराया समुप्पन्नवेरग्गो सीहज्झ्यस्स पुत्तस्स रज्जं दाऊण बहुपरि-इ

लोहियक्लेण देवेण कामदेवस्स विडले अत्थो दिण्णो। संदिहो अ णेण—कुणसु मिग-द्ध्यस्स भयवयो आययणं, तस्स य पिंडमं. मम वि तिपायं आगीयं थावेह-ति गतो देवो। पिरसा वि जहागयं पिंडगया। भयवं च मिगद्धयो परिक्खीणवेयणीया-ऽऽउ-णाम-गोओ मासखमणेण परिणिव्वुओ । कामदेवेण य सीहद्धयरायाणुमएण आययणं कारियं।10 मिगद्धयस्स पिंडमा, नियगपिंडमा य पिणवयमाणी, लोहियक्खस्स तिपायमहिसाकिती। लोयसंबोहणणिमित्तं च तस्स रिसिणो उवनिवद्धं रायाणुमए। एयं च गायंति पंडिया॥

एयं पुण श्रहमे पुरिसजुगे वत्तं । तस्स य कामदेवस्स वंसे इयाणि कामदेवो नाम सेही रण्णो एणिपुत्तस्स सरीरभूओ । तस्स य दुहिया बंधुमती नाम पसत्थपाणि-पाय- जंघोरु-सोणिमंडल-मज्झ-थण-वयणयंदा-संथाण-गमण-भणिया, सव्वासु य कलासु वि15 णिडणा । क्विविम्हिएहिं य महाधणेहिं पुरिसेहिं जाइज्जमाणि पि न देइ सेहो । जं किर से पियामहो संदिसिति वरं तस्स णं दाहिति । जइ य पासायं सिद्धपिडमं वा दहूणमणो सि तो मुहुत्तमेत्तं पिडवालेहि । सेही धूयवरत्थी एहिति बत्तीसाणीयगतालियं सो णं तं उग्घाडेहिइ-त्ति वोत्तूण गतो ।

अहं पि कोउद्देशण तालुग्घाडणीय विहाडेऊण अइगतो । दुवारं तदवत्थं जायं । सुर-20 हिध्वगंधगिडिभणं च पस्सामि दीवमणिपगासियं विमाणभूयं पासायं । कतो मए सिद्धप-डिमापणिवायो । सुहुत्तमेत्तस्स य सुणामि सेट्ठिपरियणस्स सहं । ततो ठिओ मि काम-देवपडिमाए पच्छओ खंभंतरिओ । उग्घाडियं कवाडदुवारं । न विसेसी दीवमणिपगा-सस्स दिवसकरजुइपकासस्स य । दिहो य मया कामदेवो कामदेवो विव ह्रवेणं थोव-भहग्घाभरणो विणीयवेसो । तेण सुक्ककुसुमेहिं कयमचणं । मणिकोट्टिमे पुविचयाओ पिड-25 माओ, ततो धूवं दाऊण पिडओ पाएस भणइ—पियामह ! बंधुसिरीए दुिहयाए बंधुज-णद्दयाए बंधुमतीए देसु उवएसु वा वरं—ति उद्वितो । मया वि य सरस्रकमछकोमलो पसत्थलक्षणालंकिओ दाहिणो हत्था पसारिओ । परिओसविसप्पमाणणयणेण य गिहीओ मि हत्थे । निग्गओ देवकुलाओ कयग्गलो 'दिनो देवेण वरो बंधुमईय' ति परियणं संलवंतो । भणिओ निह् णेण विणयपणएण—देव ! आरुहह पवहणे ति । ततो परियओ 30 मि । अणुयाति सेटी । परिचारकमुहाओ य सुयत्थो जणो थुणइ मं—अहो ! अयं सचं

१ <sup>०</sup>भमि अस्णं क ३ गो ३॥ २ उवणेसु ली ३॥

विकाहरों वा । अण्णे मणंति—नागकुमारो नूणं एसो कुमारयंदमणोहरसरीरो, सममरवीहरीयपलासलोयणों, मणिसिलायलोवमाणवच्लत्यलो, पुरफिलहायाम-बट्टबाहुजुयलो,
करसंगिजारमणिल्लमजाो, किसलयकोमलपसत्थपाणी, थिर-संहयतुरयसिहक्ति, एणगसरिसरमणिल्लांघो—ित वसंसापरलणसंलावे सुणमाणो पत्तो मि सेट्टिभवणं नागमवणपहिवक्सभूयं। तत्थ य वायायणलालंतरगया विल्याओ संलवंति—अहो! घण्णा वंधुमती,
जीसे इमो जणनयणवीसामभूओ बहुकालवण्णणिल्लाह्याइसओ-पसंसिल्लांदो पत्तो मि भवणं।
उद्दर्णो पवहणाओ। क्यग्चपूओ अहगदो भवणं कामदेवस्स सुरभवणमिव मणहरं।

ततो में सुहासणगयस्य कयं पडिकम्मं वरजोग्गं । तओ कयमंगलपरिक्खेवाओ अवि-हवाओ । आकिण्णं गिहं । सह परियणेण य उज्जलनेवत्थेण निगाया बंधुमती दुवंकुरमी-१० समाला, वरकुसुमकयकुंडला, चुडामणिमऊहरंजियपसत्यकेसहत्या, कलहोयकणयकुंडलपहा-णुलित्तनयणंनासुरंजियसुहारविंदा, मणहरकेयूरकणयमंडियसरत्तपाणितलबाहुलतिका, से-तरेल्हारपरिणद्भपीवरथणहरकिलम्ममाणमञ्ज्ञा, रसणावलिबद्धजहणमंडलगुरुयत्तणसीयमा-णचल्लकमला, कमलरहियासिरिसोहमुबहंती, ण्हाण-पसाहणकविविह्भायणवावडचेडिज-णक्यपरिवारा, कासिकसियखोमपरिहणुत्तरीया । तम्मि य समए उवगतो माहणो धोय-15 धवलबहुलंबरधरो कणियारकेसरनियरगोर-समुवचियसरीरो । सो ममं जयावेऊण भणइ महुरमणिओ-देव! सुणह, कामदेवो सेट्टी वइस्सो. अहं पुण उवज्झाओ सुहमो नाम तुन्हं अणुमए अग्गिकजं करेजं ति । मया भणिओ-कुणसु जहागमं ति । ततो भणति-बारहह सिलं सबत्थसिद्धीय-न्ति । थिओ मिततो णं।सा य बलवया पुरिसेणं उक्तिस-ऊण बंधुमती मे थाविया दाहिणे पासे । ततो सेहिणा पहडवयणेण गाहिओ मि पाणि 20 तीय । उवज्झाएण मंतपुबद्ब्भपाणिणा कणयभिंगारेण सिद्धत्थोदएण अहिसित्ता मु पढमं । ततो परियंगेण सेय-पीयग-मिम्मयकलसेहिं ण्हविया मो । तुरियनिनाय-मंगलसहाभिनंदि-यानि रायलंकियाणि उवगयाणि सण्णेज्झं वेयं। दुयं(हुयं) विहिणा उवज्झाएण । मया वि संबतीएण कओ जलणदेवो पयक्खिणं, छूढाओ लायंजलीओ। वद्धाविओ मि उवज्ञा-एण 'अजरं संगयं भवड' ति भणंतेण।

कि ततो पविद्वो मि भोयणि है। सहासणगओ य भुत्तो मि भोयणं महुर(प्रन्थाप्रम् ८०००)रसं । मंगलेहिं य उविगिज्जमाणो गमेमि दिवससेसं । पविद्वे य दिणयरे, विरत्तायं संभायं, दीसमाणे तारागणे ततो उवज्याएण बंधुमई भणिया—पस्सिस एयं धुवं उत्तरायं दिसायं । तीए भणियं—पस्सामि ति । ततो अम्हे दीवमणिपकासियं अइगयाणि गब्म- गिहं । महरिहे य संयणीए उविद्वो मि सह बंधुमतीए । विसओवभोगसुदितमाणसस्स १० य मैं सहेण अतिच्छिया रयणी ।

सोंहणे दिणे पसाहिओ मि पसाहियाहिं । कामदेवाणुवसीए य रायकुळगमणं पडुच

१ क १ गो १ विनाइन्यत्र--- णभसुहरं वि १। णभसुरं वि मे । णभमरं शां ।। २ सरहा शां ।।।

28

क्रिमको असमद्भारे पस्थामि इसङसिप्पियमतिसदस्सनिमित्तं(निक्रिमकं) असरक्रातिको-अव्यणाण्यविहकप्परस्थागविभूसियं को ऊहिकजणनयण-मणहरं दिव्यमिन सम्बिनं विक कि । तं प अहं बंधुमतीय सह आरूढो मि । आसीणो य आसणे साइस्सए । संजान रिया चामराओ, समूसियं धवलमायवत्तं च तरुणजुवतीहिं । ततो मि पश्चिको संख-कू परहतूरमाणसद्दपक्खुहियपिच्छयजणेण दीसमाणो । केति नरा जयसदं करेंति से । केइ 4 अणंति-देवेण दिण्णो किरि सेहिस्स जामावा, देवो एस एवंरुवंसी स्रोमरूकी। श्रामो अपंति-विज्ञाहरो होज ति । पासायगयाओ जुवतीओ विन्हियाओ सुबंति क्रसम्बद्धि सरिहपंचवण्णाणि गंधचुण्णाणि य 'अहो! रूवं, अहो! कंती, अहो! छावण्णं, अहो! कयत्था कामदेवकण्णयं ति भणंतीओ । तओ एवं पसंसिज्जमाणो क्रमेण मन्तो कि रायन भवषां । दृष्टवळोभेण य अंतेचरजणेण वायायण-गवन्ख-वितिश्वयजाळंतरामि पूरियामि । सुदुत्त-10 मित्तस्य य निग्गया रायमह्यरा । तेहिं य अन्घेण पृइओ मि महरिहेण । प्रइण्जो मि सिविन बाओ सह पियाये । कामदेवदेसियमग्गी अतिगती अब्भितरीवत्थाणं । विद्वी सना प्राचा जन्साहिवो इव सोमरूवो। दहूण य ममं सहसा अब्सुहितो। मया य से कथो प्रमिवासी। वेणं मि महुरमाभट्टो—जीव बहूणि वाससहस्साणि, अणुहवसु य हियह व्छियांणि सुहाणि सह घरणीप ति । ततो बत्थाणि भूसणाणि य नीणियाणि । ताणि पडिच्छिमाणि सेहिना 14 पदृदुमुह्छेण 'पसाउ' त्ति जंपंतेण । भणिओ राइणा—नीड बहु-वरं ति । ततो मि निगानी नरवितिगहाओ पुणरिव सिविकमधिरूढो, पिच्छयजणाणुबन्झमाणो य पत्तो सञ्चरिग्हं। क्यकोचओ उत्तिण्णो सिवियाओ अइगतो भवणं। तत्थ य पइदिवसपरिवसुमाणक्षोत्रसञ्जदको निवसामि । परसइ मं सेट्ठि देवमिव सपरिजणो । एवं मे सुहेण वर्षति केइ शिवस शि ॥

> ॥ बंधुमतीलंभो सत्तरसमो समसो॥ बंधुमतीलंभग्रन्थाग्रम्—५०१-२४. सर्वग्रन्थाप्रम्—८०२६-१४.

# अहारसमो पियंगुसुंदरीलंभो

एवमहं णत्तुया! अण्णया कयाइ समइच्छिए काले सावत्थीए नयरीए बंधुमतीए समीविद्याए सुहासणवरगतो अच्छामि अव्भितरोवद्वाणे। नविर य विवित्तवत्था-ऽऽम-25 रणमूसियाओ हासचेडीओ समुविद्या पासं। तत्तो हं बंधुमतीए लविओ—एयाओ सामि! पियंगुसुंदिरसंतियाओ नाडइर्जो इति। 'ताहिं च हं वंदिन' ति मया भिणया— सुहमागिणीओ सुमगाओ होह ति। ततो नामाइं साहेनं पवत्ताओ। एका भणति—अर्ह कामपडाग ति। अण्णा भणति—अर्ह विल्लासिणि ति। अण्णा भणति—अर्ह किण्णिर ति। अण्णा भणति—अर्ह कामपडाग ति। अण्णा भणति—अर्ह किण्णिर ति। अण्णा भणति—अर्ह कामपडाग ति। अण्णा भणति—अर्ह किण्णिर ति। अण्णा भणित—अर्ह किण्णा ति।

र °ण वि स° शां ।। र °यसु ° की ३ ॥ ३ बंधुमती छंभो सम्मत्तो शां ० विना ॥ ४ °आव शि ४ ३ मे ० ॥ ५ सावे(के) इं शां ० ॥

व हैं वे दे

खण्णा भणति—अहं रयसेणिय ति। अण्णा भणइ—अहं कोमुय ति। अवरा भणति— अहं पडिमिणि ति। [पवं] अहाऽिव य ममं सगाइं नामाइं सावेति। सावेता ततो अणािई हासिवयसंतमुहकमङािई पच्छा बंधुमती वंदिया। सबाओ य ताओ जहाणुपु-बीप तीयमवगािसया। ततो ताओ मुभणियाओ सपिहासं मम पियाए भणियाओ— 5 विरमस्स हला! दिण्णं भे दिसणं ति. अहो! ताव भे निश्नेहया मुहु उवदिसिया। तािह य मम पिया सपिहासं संख्विय 'सबं' ति भणिया—उकंठियामु धणियं अन्हं सािमणीमु ति. जस्स य पिओ उपजाइ किं सो अण्णं पियं परिचयह १। ततो मुहुत्तंतरस्स बंधु-मती ममं छवइ—सािम! गच्छािम हं पियंगुसुंदरिसयासं, विरिद्धा सा मए पिय-सिह ति। ततो मया विसिज्जया सपिवारा गया।

10 ततो अहमित ताहिं नाडयाहिं परिवृद्धो असोगवणियमुवगओ । तत्य य अहं पुषसा-रिवयाहं आवज्जभंडाइं पासामि मुरव-मुकुंद्-वंस-कंसालियानिनायओ । ता नाडइज्जा मम विणोयणत्थं सुणावणनिमित्तं च 'मा बंधुमृङ्गविरिह्थो अद्भिती काही' गहियाऽऽवजाओ गाइडं पयत्ताओ इमेण अत्थेण——

जहां कोइ सुबहुविणयसत्थों गणिम-घरिम-मेय-पारे छं चडि हं भंडं गहाय सनगरा 15 अण्णं नयरं संपत्थिओं। अंतरा य अडवीए एगिम्म पएसे सीहभयं। ततो ते विणया तिम्म चेव पएसे आवासिया गहियाऽऽउह-पहरणा 'सर्हाइय'ित सचिक्कया चिहंति। सीहो आगतो। वतो ते संभंता भएणं। पच्छा य तिह कोहुगी आगया। तीय समं सो सीहो संवासमु- धगतो। ततो ते तं बहेडं पवत्ता। अण्णेहिं भणियं—किमेएण वहिएण?, जो कोहुगीए सह संवासमुवगओं तत्थ कि सीहत्तणं?—ित काउं वीसत्था ठिया।

20. प्यम्मि अत्थे तग्गीयपहिसया वीसत्थं गायंती । मया वि य परिणामियं हियएणं— अहेतं गीयगं ममिन्ह ति. अहं सीहो, बंधुमती कोड्डगी । ततो मया सिनिट्डां खिसिया भणियाओ य—पिच्छह जह इमा धुत्तीओ असरिसं गायंती । तओ य पच्छा खिंसिया छजाविया सुणिउणं गाइउं पवत्ताओ । तत्य य णाहिं अहं गीय-वाइएण णिबय-अभिन-तेण य सुद्दु परिओसिओ । ततो मया छविया—सुंदरि ! वरदो हं, वरह वरं अत्थि हहर्यं,

25 जा में दळ्यामि ति । ततो ताहिं छवियं—सामि! जह त्य अन्हं वरदा तथो 'जतो तथ-भागया' एएण णे वरदाणेण कुणह पसायं ति । ततो मया छविया—शेगवतीविष्पवत्तो इह्मागतो हं । अण्णा भणति—ततो परेण कत्तो ? ति । मयो भणियं—मयणवेगाविष्प-कतो । अण्णा भणति—ततो परेण कत्तो ? ति । मया छविया—सोमसिरि-रत्तवह्-पुंह-अस्ससेण-पडमा-कविर्ला-मित्तसिरि-धणसिरि-सोमसिरि-नीलजसा-गंधबद्ता-सा-30 मिले विजयसेणा-सामा विष्यवतो ति । अवरा छवह—ततो परेण कत्तो ? ति । मया

१ अण्णा वि य क १ गो० विना ॥ १ सङ्ख्युकुं शां०॥ १ 'रेच्डेंजं चढ' शां०॥ ४ 'हाय चि एहिं चिक्रंना शां० विना ॥ ५ खिजिया शां० ॥ ६ दुची शां० ॥ ७ खिजिना शां० ॥ ८ अवरा सं शां० ॥ ९ 'दा कविया-म' सां० ॥ १० 'का-वजनाक-मित्तरि-सोम' शां० विना । 'का-वजनाक-मित्र' शांस ॥

भणिया—सोरियपुरे नयरे अंधगवण्हिस्स राष्ट्रणो पुत्ता समुद्दिवजयप्पमुद्दा दस दसारा धणसिम्द्रीए वेसमणसारा परिवसंति, तेसिं हं दसमो वसुदेवनामो तेसिं भाईणं समी-वाओ वसुमरणविष्पचत्तो(?) सविज्ञाहरं पुढविं अडमाणो इहमागतो । एवं हं णतुया! ताहिं णाडहज्ञाहिं अवरअवरपुच्छाए संघस्सएण किङकिछंतीहिं उसारेंतीहिं जाव 'सोरि-यपुरं नयरं' ति सबं निरवसेसं परिकहाविओ । एयन्मि अंतरे मया विण्णायं—नूणं एया 5 नाडहज्ञा पियंगुसुंदरिपचत्तिया—जाणघ य अज्ञउत्तं बंधुमितिभत्तारं 'को एसो ? कीस व ? कतो वा इह आगओ ?' ति. जेणाहमणाहिं रिक्खयवं निरवसेसं परिकहाविओ । वतो समतीओ दिवसो । उद्दिग्या य संझा ।

एयिन देस-काले पियंगुसुंदरीए कयपूया-सकारा चेडियाचकवालपरिवृहा दीवियासमूहेण बंधुमती संपत्ता । ता वि य नाडइजाओ ममं वंदिऊण जहाऽऽगयं पिडिगया। 10
ततो हं [अ]पुबभूसणभूसियंगी विच्छिन्नकिंड बंधुमई दृहूणं चितेमि—को ण(णु) हु अज्ञ
इमाए सुरूवसमुद्धों शित । अहं णं सुहासणवरगयं पुच्छामि—सुंदरि! किह से सुहेण
दिवसो गतो शित । ततो बंधुमतीए छिवयं—सामि! जहा मे दिवसो गतो, जं च मे
सुयं समणुभूयं च तं सबं सुणेह मि ति—

इओ सामि! अहं तुन्भेहिं विसिज्जिया समाणी निरंत्भवणमङ्गंत्ण रण्णो देवीण 15 विणएण पणामंजिं काऊण ततो मि जुण्णंतेचरं गया। तत्थ य हं पासं कुंद्कुसुमेंदुसप्प-ह्पडपाच्याओ सोग्गङ्गमणसज्जाओ दुवे अज्जाओ। तासि देवीणं अहं विणएणं वंदणं काऊण एगदेसपएसिम आसीणा। ततो ताओ भयवतीतो तम्महुराए वाणीए साहुषम्मं, दुवालसिवहं च गिहिधम्मं परिकहेंति। कहंतरिम य क्वाइसयं-तेयविम्हियाहिं देवीहिं पुच्छिया—अज्जा! केण भे निवेएण इमा दुरणुयरा पवज्जा गिह्या?। ततो ताहिं लिवयं 20 अज्जाहिं—देवी! अम्हे जाइसरीज ति। ततो ता देवीहिं लिवया—अज्जा! इह साकहासु सुणिमो, जहा 'अत्थि जाइसरा' इत्ति. इयाणि पुण पषक्तमेव भयवई दिहा. तं जइ भे तव-नियमाणं नित्थ चवरोहो ततो इच्लामो जाईसरणं निक्त्समणं च तुन्भेहिं परिकहियं एवं ताव अज्जा सवाहिं देवीहिं परिपिंडियाहिं जाईसरणजणियहासाहिं पुच्छिया खवंति—सुगह देवीओ! जहा अम्हेहिं पुवभवे सम्मत्तं लदं, इहभविम्म य दिक्ल त्ति— 25 विमलाभा-सुप्पभाणं अज्जाणं अत्तकहा

अत्य देवी! इमस्स सावत्थीजणवयस्स उत्तरे दिसामाए अणंतरिओ कोसङा नामं जणवको सवजणवयप्पद्दाणो। तत्थ य सागेयं नाम पुरवरं। तत्थ य जणवए परमरम-णिजो रमणिजियं नाम गामो। तत्थ य दुवे गहबद्दणो मादर-णाइला नाम परिवसंति। वेसिं भज्जा सुद्धोयणी णागदत्ता य। ताण अम्हे देवी! इओ तद्दए भवग्गहणे दुवे 80

१ अयणसमीहाविष्यमरणविष्य शां ।। २ उ २ मे० विनाऽन्यत्र— "बत्तेण य बिन्हि" ली १ । "बतेण य बिन्हि" क १ गो १ ॥ १ देव ! हु" उ० मे० विना ॥

श्रीकर आसि शांगिसिरी विण्हुसिरी अण्णोण्णमणुरता वयंसियाओ । अन्ह वि पिईणं तेण्ड वि अणंतराण नेव संताणि । ताणि य अन्हे पितिसंदेसेणं पसुसंघ-पित्संवंद-मणुयाणं यं सारक्तमाणीओ सययमेव अभिरमामो । तेसिं च अन्ह खेताणं नाइदूरे असियगिरी नाम पंत्रओं । तत्य अन्हे अण्णया देवुक्कोवं पस्सामो । समंत्रओ य प रिसामंतगामेंहिं हे तुर्जीवअञ्महियविन्हियसहो महायणो तं गिरिस्तेह । अन्हे वि य को उहलेण सविष्द-याओं तं गिरिस्तागच्छमाणीओ सुणिमो बहुजणस्यासे—एत्थ किर कस्स वि महासुणिणो केविकाणं समुप्पणां । ततो अन्हे तं गिरिं तुरियं समारुदा, पासामो तत्थ देवच्छरासंघाप विचित्ताऽऽभरणभूसिए गंघव-गंध-महेणं सुणिवरमहं करेमाणे । तं अन्हं गामसामिओं (अन्धामम्-८१००) देवदत्तो [\* तं सुणि \*] वंदिऊणं ईणसुदासी—भयवं ! तुन्भे अन्हं सा-धानिकं इयाणीं जाया तेलोकसामि त्थ । ततो अन्हे देवदत्त्तवयणं सोऊणं 'सागेयनयर-सानी किछ आसि'ति विगुणाणियसंवेगा तं सुणि पलोएमो । ततो पुणो देवदत्तो तं सुणि पुण्डइ—भयवं ! आइक्द-सोमविरिय-सत्तुत्तम-सत्तुदमणाणं रायरिसीणं किं कारणं अण्ण-मण्णेसु अतीव अणुरागो ? ति । ततो सो मुणिवरो देवदत्त्तंतेण इणसुदासी—आइक्दाइमुणिचउक्ककहा

18 देवदत्त ! अत्थ कॉकणिवसए सोप्पारयं नाम नयरं। तत्थ आसि वंभणो कासवगोत्तो कासवो नामेणं उंछवित्ती छकम्मनिरओ। तस्स भज्ञा रेवर्ड् नाम, पुत्तो य से
सम्मो त्ति, सुण्हा य से सामलोम ति। तेहिं य अण्णया कयाइ बंभणाणं कए भत्तपाणसुनकिपियं। साह् य मासोववासी तं गिहमणुपिवहो। ततो णेहिं संपहारेऊणं परमाए
सद्धाए सो साह् पिडलाहिओ। तत्थ पंच दिव्वाइं पाउन्भूयाइं वसुहारादीणि। ततो णेहिं
20 साहुपिडलाहणाए मिउ-मद्दवसंपण्णयाए य मणुस्साउगं निवद्धं। कालधम्मुणा य संजुत्ताइं
समाणाइं उत्तरकुराए तिपल्लोवमिट्टइयाइं मिहुणयाइं आयाइं। पुत्तो माया य जुयल्यं,
ससुरो सुण्हा य जुयल्थं। उक्तं च—

संसारगया जीवा, हिंबंता अण्णमण्णजाईसु । माया जायइ भज्जा, सुण्हा य तहेव ससुरस्से ॥

25 तत्थ तिण्णि पिलेक्षोवमाई आउयं पालियत्ता कालघम्मुणा संजुत्ता समाणा सोहम्मे कप्पे सिक्कंदराइणो अणियाहिवइ तिपल्लोवमिहतीया चेव सामाणियदेवा जाया । ततो चुया तिनि विजयपुरे, एको य महुराए । कासवो सोहम्माओ चइत्ता विजयपुरे अरहदासो सत्थवाहो जातो । सम्मो वि चइत्ता अरहदाससत्थवाहपुत्तो जिणदासो जाओ । रेवई चइत्ता विजयपुरे चेव पुष्फकेउस्स रण्णो पुष्फवतीए देवीए पुष्फदंता

र इति वदासी गां०॥ २ °णं तुच्छवि उ२ मे० विना॥ ३ °छोमि-ति गां० विना॥ ४ °च्चित्रं। सार्वे क १ गो १॥ ५ °स्सा क ३ गो०॥

वृत्तियां जाया । सामछोमा वि चइता महुराए नयरीए सीरिवीरस्य रण्णी धारिणीए देवीए सूर्रदेवी माम कुमारो जातो, सोरिवीरे अईए राया संबुत्ती ।

ततीं जिणहासेण अण्णया कण्णा दिहा पुष्फदंता, ताए वि जिणहासी । तती दोण्ह वि पुञ्चसंबंधेण अण्णमण्णं समणुरागो जातो । ततो जिणदासण अरहदासी अव-ओ-तात! जह मम पुष्फदंता नित्य ततो अहमवि नित्य. तं तुन्मे पुष्फर्केयू राय मम कएण जायह । ततो अरहदासो सत्थवाहो महरिहं महग्वं पाहुढं गहाय पुष्फंकेंड रियाई-5 वत्थितो—सामि! मम पुत्तस्स जिणदासस्य पुष्फदंता कण्णा दिज्ञर, इमं च भें धुँकं ति । ततो पुष्फकेरणा रण्णा अरहदासो सनिद्धुरं खिजिय-पर्डिसेहिओ निगाश्री। तथा जिणदासी पुष्फदंता य सयंवरणं अलहंता हंसविलंबिएण आसेण अस्संति। अस्म बिरुषंतियं नाम बहुसावयाकुलं पविसंति । तओ ताओ अडवीओ धणु-पत्तगहियहाँस्य 15 पुर्लिदा उबद्विया जुद्धेण । ततो ते हंसविलंबियसमारूढेण खगगगहियगग**हत्येण जिंगदा**-सेण पराजिया। ततो सो ते पुलिंदे भंजिऊण तण्हाभिभूओ कंचि पायवं समस्सिनं ठायति। तस्स हेडा पुष्फदंतं ठवेऊण अस्सेण समगं गतो उदयस्स । नाइविगिहे य अंतर्रे पद्मयसमीवे उद्यपिं पुण्णं सरं पासइ । तस्स तीरे आसं ठवेऊण उद्यं पाउमवङ्ग्णों। पियमाणी उद्यं गहीओ वन्घेण। वित्तत्थो य आसो गतो पायवसमीवं । तं च पुण्डदिता 15 दृहुण कलुणाई कंदमाणी गया उदयमूळं । तत्थ य जिणदासस्स सरीरगं वन्त्रेण सहयं पासिऊण परुष्ट्या । आसो वि पुवविणीओ (पुवविभिण्णओ) पुछिदेहिं तत्य सुदुत्तंतरे काळ-गतो । ततो सा पुष्फदंता एगागिणी दीण-कलुणयाई विलवमाणी भुरगपुड-विभुरगपुड-संतिएहिं अवरण्हें चोरेहिं गहीया । घेत्तृण य तेहिं सीहगुहं पिं नीया । तत्य विमिंदो नाम सेणावती । तस्स दुवे पुत्ता बलवंता भुगगपुड-विभुगगपुडा, तेसि उवहविवा । ते 🖘 पुष्फदंतं दहूण अवरोप्परं भंडिया । एगो लवइ—मदीएहिं चोरेहिं आणीवा । बीधो वि तद्देव । ततो ते पिउणा निवारिया, पुष्फदंता य गहिया । गेण्हिऊण महुराए सूरवेपास रण्णो रिण्णा। तेण विमिंढो पूरकण विसिक्तिको। पुष्फदंता य णेण अगगमिसी समा

इचरो य जिणदासो वन्वेण विणिवाइओ तत्थेव अहवीए वाणरो आधानी । कुमरेर्ट् य तत्थ पुवजाइं । अण्णया पुविहिए सत्थे सत्थमज्ञे मुरवादी आउँजे दहूण पंचाइँजी 26 पणिबजो य । ततो परितुद्धेहिं विणिएहिं 'एस णे आजीवो मविस्सह' ति गद्दीजो । गर्दे-ऊण महुरं नयरिं नइता वाएइ, भंडं वर्जेति । रण्णो हत्ये अहसहस्सेण विकायों ।

तओ अण्णया पुष्फदंतं दहूण पमुच्छिओ पिडिओ। अचिरेण आसत्यी पुष्फदंताथ पुरको अक्खराई लिहह 'अहं जिणदासो' ति । ताणि पुष्फदंता वाधता 'आहीं! अन् कर्जं' ति चितंती दुहिया सोगसमुत्या संवुत्ता । वाणरेण पुष्ठपणएण गहियां । तती णाएँ ३०

र के इ गो॰ विनाऽन्यत्र—ेकंयूरा° ली इ.वा॰ खं० उ॰ मे॰ । केंबरा° आं०॥ २ ड ३ से के र विनाऽन्यत्र—ेणयं वि° क इ गो०। °णया वि° ली इ बा॰ खं०॥

बिरसं आर्सियं। वं च सदं सोऊण स्रदेवो तत्थाऽऽगतो, देवीं वाणरं च दद्दूण पुरिसे आणवेइ-- प्यन्मि अवराहे मम बच्नो वाणरो ति । तत्य सो णीणिजमाणो अंतरा धरम-रुई पासिकण रायमग्गे तस्स पुरतो क्यंजली पाएसु पडिओ। ततो से भ्रम्मरुइणा आहारो निरुद्धो, अणुसही वयाई नमोकारो दिण्णो। ततो सो वाणरो रायपुरिसेहिं वि-5 बाइबो समाणो पुणरवि विजयपुरे नयरे नियगाणं अम्म-तादीणं पुत्तो जातो। नामं च से कयं वंतामओ ति । संभरह् य पुत्रजाइं । धम्मरुई वि विद्दरतो विजयपुरमागतो । तं दहूण अरहदासं छवइ—ताय ! अहं धम्मरुइसयासे पवयामि। अरहदासेण छविओ—पुत्त ! तुहं को निबें ओ, जेण प्रवयसि ?। वंतामएणं छवियं-गुरू भे कहेहिंति ति। अरहदासेण धरम-रुई पुच्छिलो वंतामयस्स निवेयकारणं । ततो धन्मरुइणा ओहिनाणेण विण्णाया तेसि दोण्ह 10 वि पुषमवा कहिया। ततो सोऊणं अरहदासो वंतामयसहिओ पषद्भो। विहरंता य महुर-मागया। सुरदेवो य राया पुष्फदंतासहिओ वंदिचं निग्गच्छइ। वंदिया य णेहिं धम्मरुइ-अ-रहदास-वंतामया । वंदिता वंतामयं भणति—भयवं ! को भे निवेओ, जेण भे एयह्रवस्सी पढमबैए पव्वइया ?। वंतामएण भणियं-रायं ! पुष्फदंता देवी मम निवेओ ति । ततो सविन्दिओ राया भणइ-फहं पुष्फदंता देवी निवेओ ? ति । वंतामएण भणियं-गुरू 15 भे कहेइस्सइ ति । ततो राया धम्मरुई पुच्छइ वंतामयनिवयकारणं । ततो धम्मरुइ-णा ओहिणाणेण सुदिहं, तेसि ततो पुरुवभवा परिकहिया । ततो पच्छा जिणदास-पुष्फदंताणं पछायणं हयवरेण आदिं काऊण निरवसेसं जाव पवयणं ति परिकहियं। 'तं पवं सुरदेव! बन्तामयस्य पुष्फदंता देवी निवेयकारणं ति । एवं धम्मरुष्ट्णा पकहिए समाणे ततो राया दुगुणजणिश्रसंवेगो देवीए समं पवयइ । सुचिरं संजमं काऊण काल-20 धन्मुणा संजुत्ता धन्मरुई सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डिसए विमाणे इंदो उववण्णो, इयरे अरहदास-वंतामय-सूरदेवा पुष्फदंता य तस्सेव सामाणिया जववण्णा । सोहम्मिदो दो सागरोबमाइं ठितीमणुपालइत्ता ततो चुओ समाणो सुकुछे पश्चायाओ सुहम्मो नामेण; अणुपुदेण संबुद्धो थेरसमीवे पवइओ चराळतवजुत्तो जल्लोसहिलद्धिसंपण्णो । अरहदास-वंतामय-सुरदेवदेवा सोहम्मकपाओ ठितिक्खएणं चइत्ता वाणारसि-भहिलपुर-गय-25 पुरेष्ठ कराल्बंभ-जियसत्तु-अरिंदमा रायणो जाया। पुष्फदंतादेवो ठितीक्बए सोह-म्माओ चइत्ता महुरानयरीय निह्यस्तुणो रण्णो रयणमालाय देवीय कणगमाला नामं दारिया जाया । अणुपुत्रेण संबुद्धा जोव्यणत्या रूव-छावण्णओ निरुवमा । तं च अतीव रूवस्सिणि सोऊणं कराखवम्ह-जियसत्तु-अरिंदमरायाणो [\*ते\*] दूए पेसंति कणगमालाकएणं। ते य द्वा निह्यसत्तुणा रण्णा पिंडसेहिया। वतो वे रायाणो वसि-80 या समाणा सन्वबक्रेणमागंतुं कणगमालाकएणं महुरानगरिं रोहिति । सुधम्मो य अणगारो विद्दंतो महुरापुरिमागतो, बहिया उज्जाणे ठिओ । कणगमालाए वि य निय-गकन्माणुभावेणं सित्ताहियं कोहं संवुत्तं । ततो निहयसम् राया कणगमाछं गहाय

१ °बबस्या पञ्च° शां० ॥

महुराची निग्गंतुं करालबम्ह-जियसत्तु-अरिंदमराईणं उवणेति—एस मे कणगमाल त्ति । वतो ते रायाणो कणगमाछं सहजं दृहुण वेरग्गसमावण्णा स्वसंतराग-दोसा एगयओ महरानगरिं पविद्वा । ततो कतिहिं विवसेहिं गएहिं कुणगमालासहिया सुहम्मलणगा-रसमीवे पवइया, सुचिरं काछं संजमं अग्रुपालइत्ता समाहिणा काळवन्सुणा संजुता। सुधम्मी य बंभलीए कप्पे बंभवहेंसए विमाणे दससागरीवमिहिं ओ देविंदी खबवण्णो। 5 करालवंभ-जियसतु-अरिंदमा कणगमाला य अणुक्रमेण बंभलोप कप्पे चंदाभ-सु-जाभ-आदिश्वाभ-रिद्राभेस विमाणेस सारस्सय-आदिश्व-वण्डि-वरुणा देवा बंभसामा-णिया उववन्ना । ततो बंभिंदो दस सागरोवमाइं ठितिमणुपालेऊणं चुओ समाणो इहेव दाहिणइभरहे साएयनगरे गरुखवाहणस्य रण्णो पंडरगिणीए देनीए हरिवाहणो नाम कुमारो जातो, गुरुखवाहणे अतीते राया संवृत्तो; सो य अहं। देवदत्तः! इयरे वि य 10 सारसर्यगा-८८इच-चण्हि-वरुणा देवा ठितिक्सएणं बंसलीया चहत्ता इहेब दाहिणद्र-भरहे उसभपुर-सीहपुर-चक्कपुर-गयनगरेसु पुरेसु आतिश्व-सोमवीरिय-सतुत्तम-सतुदमणा रायाणो जाया । ततो मया वेसिं सुनंदाए देवीए भीयरो सामा नंदा नंदिणी नंदमती य [\*तेसि आइचादीणं\*] दिन्नाओं। ततो ते राइणो ममं जामाउना संबुत्ता। ततो हं सुचिरं कालं रज्जसिरिमणुगलङ्ता आदिशादीहिं राईहिं सहिओ समुग्ध-15 अणगारसभीवे पबद्दश्रो । ताव (ताओ) य मं सू(स्)याओ (प्रन्याप्रम्-८२००) सामा-ऽऽतियाओ जिणदत्ताए गणिणीए समीवे पषदयाओ । ततो इं देवदत्तः! गामाणुगामं विहरमाणी इमं असितगिरिमागतो । अज्ञ य मे नाणावरण-दरिसणावरण-भोहं-तरायसाएणं वितिमिरं केवळवरनाण-दंसणं समुप्पमं। एतेसिं पि आदिश्वाईणं अञ्ज रतिं केवळनाणं समुष्पिकिहिति । तं एतेणं कारणेणं देवदत्तः! आदिश्व-सोमवीरिय-सन्नत्तम-सन्तदम-20 णाणं रायरिक्षीण अन्नमन अणुत्तरो अणुरागो ति ॥

एवं हरिवाहणकेवलिणा परिकहिए केइ तत्थ पद्मता, केहिं वि अणुवयाणि गहियाणि, अ-म्हेहिं वि अम्मा-पिऊण अणुमते पंचाणुव्वया गिहीया। तं एयं देवीओ ! पुव्वमवे सम्मत्तं छद्धं।

ततो अम्हे देवी! अण्णया कयाई नियएस छित्तेस तर्णसंयारगयाओ अन्नमनसमही-णाओ निवन्नाओ अच्छामो । सेणेण य सप्पो गहिओ, आगासेण नीयमाणो हर्दैसिड 25 अम्होबर्रि पहिन्नो । ततो तेण मो खड्या । विस्नचारियाओ मया समाणीओ सोहरमे कृष्पे सक्तस्स देविंद्स्स देवरण्णो अग्गमहिसीओ संवृत्ताओ । ततो मो ठितिक्सएण चइत्ता इद्देव दाहिणद्वभरहे पुष्फकेखनगरे पुष्फदंतस्य रण्णो पुष्फचूलाए देवीए हुवे धीयरो आयाओ विमलाभा-सुप्पभाको नामेणं । संमरामो य पुन्दमेवे । तं एवं साव देवी! अम्ह जातीसंभरणं। 20

१ क ३ गो० विनाऽन्यत्र--- "धमाईच" की ३ गा० खं० उ० मे ।। २ "णसत्वरोदगवा" शां ।। ३ सह-सित्ता अ<sup>0</sup> शां० ॥ ४ ततो य अम्बद्धि<sup>°</sup> शां० ॥ ५ <sup>0</sup>तीसरणं शां० ॥

मुद्रो अपने असिविक्साओं के पिक्साओं कलाओं काणामों । पिक्साओं साम मुद्रासी श्रासि । देवलोगे य देवा देवीओं य सबे वावचरिकलापंडिमा भवंति । ततो अपनाम क्याइं सामा इरिसितो अन्हे विष्हासणदेवं 'किं मम धूमाओ पंडिमासो ? म इ ?' चि समस्साए पायमं गहाय अन्ह समीवसुवगतो, लवह इय—इसं ताव दुव ! 5 प्राम्मां पूरेह कि—''म दुक्कं दुल्लं तेसिं"। ततो अन्हेहिं पि चिंतिकण

विस्ताभाष पायको पृरिको इमेणऽत्थेण-

सोन्नवसुरं च विद्यालं, सन्वहसुरं अणुत्तरं जं च । जे सुचरियसामण्या, ण दुछहं दुछहं तेसिं ॥

सुमुभाए पुण इसेण अत्थेण---

10

25

सक्के समुद्धरित्ता, अभयं दाऊण सञ्वजीवाणं । जे सुहिया दमपद्दे, ण दुछहं दुछहं तेसिं ॥

भिन्निम प्रायए राया परितुहो छबइ—पुत्तय! वरदो हं, वरेह वरं हिययइच्छियं ति। तती अम्हेहिं छिबयं—ताय! जइ त्थ अम्हे वरदाओ, तो इच्छामो पञ्चइनं। एवं छिषए विस्त्रणो सवा मुहुत्तंतरं चितेऊण पुणरिव अच्छेरयं विम्हिंओ छवइ—पुत्तय! इक्खाग्नः 15 वंसस्तरसं तुन्मेहिं कयं, कुणह धम्मं। [ततो अम्हेहिं छिवयं—] ताय! किं इक्खाग्वं-समिह्तं? ति। [राया मणइ—] पुत्त! इक्खागाणं वसे सञ्चकण्णा पद्ययंति ति। ततो अम्हे राया सीयासमारुढाओ मह्या भड-चडयरपहकरेण रायवरसएहिं सम्णुंजाइज्जमाण-मगाओ बुज्जमाणीओ य विपुलिद्धी-सकार-समुदएणं वंभिलज्जाए अज्जाए समीवं नेऊण सिरिसणीओ दछइत्ता पिडगओ भवणं। अम्हे वि वंभिलज्जाए अज्ञाए पद्याविय-सेहाविय-20 सिक्खावियसमाणीओ विहरमाणीओ इहमागयाओ। तं देवी! अम्हे दो वि पञ्चइया मो ति॥ तसे देवीहिं अज्ञाओ सकारेऊण विसज्ज्याओ विमलप्पह-सुप्पभातो। ततो गयाओ भगवईओ। अहमवि य सामि! देवीसगासाओ च्छेऊण गया पियंगुसुंदरीसमीवं। सा य मनं दृष्ट्रण ससंभमं चिटा। कछुणं च नीससंतीए पुणो पुणो अवतासिया।

(११) पुष्छइ सुहासणगयं, किं पिंय में अद्धकेकराँगच्छी। न जाणामि नै पासंती, एवं भणिए धुणति ईत्थो।।

रक्तिए से गाहाए इमो अत्थो पुच्छइ ति पियंगुसुंदरी सुहासणवरगयं बंधुमितिं। कि पि सन्तण हु दुविन्तया अद्धकेकराए दिहीए दहूण किमेयं? कहं व? ति न वि जाणंति । संयुक्तिरीए छवियं—विहसमाणा धुर्णेति हैत्थो आमं न जाणसि न पासिस ति (??)।

ततो मे वियंगुसुंदरी अन्भंगि-डव्वित्य-मिज्ञय-जिमियाए निययाई आभरणाई 80 विकेटेज स्थमेन मे पिष्टियह रसपाकलावं च ।

र "भवे ही इ ॥ २ विषणास" मे० । विषास व २ ॥ ३ विम्हद्भो शां०॥ ४ "णुनिक शां० विना ॥ ५ पिया मे क ३ गो० ॥ ६ व २ मे० विनाऽन्यत्र— "रागद्धी क ३ गो ३। "राणु अवछी ही ३॥ ७ न प्र्यूसं क इ गो ३ ॥ ८ हरवे ही ३ व २ मे० ॥ ९ "णहू" शां० विना ॥ १० हरवे शां० ॥ ११ "देण हां० विना ॥

जाहे कडीय सिढिङत्तणेण स्हसइ रसणा निवन्झंती।
तो मे वेढेइ कहिं, अहुगुणेणं दुगुलेणं॥
अवयासेऊणं मे, दोवारे भणति—देंअवे (?) वश्व।
देवि रायं पि य वंदिऊण ततो आगया इहहं॥

तं ऐवं मे सामि! दिवसो गतो, एवं च मे सुयं समणुब्भूयं च।।

गंगरक्खिअसंबंधो

10

सामि! आसि इह एणियपुत्तस्य रण्णो महादुवारिओ गंगपालिओं नाम। तस्स भद्दाएं भारियाए अहं बालओ गंगरिक्खओ नाम। अन्नया हं कयाइ पियमित्तेण वीणादत्तेण समं सावत्थीचडकम्म आसहे। अह तं वीणादत्तं रंगपडागासंतिया दासचेडी वाहरइ—'सामि! कुकुडाणं जुद्धं रंगपडागा-रइसेणियाए, तं पासिणया किर तुन्भे एह लड्ढं' सामिणी लबइ। 'तेण य पलोइओ हं'ति तओ सा दासी लबइ—उएससएस (?) दूरेण कलो 15 एसो गणियाणं रसिवसेसं जाणइ?। तओ मि अहं सहसा पलित्तो तत्थेव वीणादत्तेण समं गच्छीय। दिण्णेसु आसणेसु य गंध-महसकारियपूर्यणं तं जुद्धं कुकुडाणं संपल्लगं। बद्धं च पणियं सयसहस्सेण। वीणादत्तेण सो रंगपडायासंततो कुकुडो गहिओ। ततो अफालिओ य तेण। रइसेणाकुकुडो पराजिओ। जिया रतिसेणिया सयसहस्सं। आगारियं च इसगुणं। ततो वितियपए रइसेणाकुकुडो मए गहिओ, तेजविओ य मए। 20 ततो वितियं संपलगा। अह रइसेणा जिणइ तत्थ। तओ आई तत्थेव वुत्थों। ततो वितियदिवसे दासी पडगवत्थपकुत्थुयहत्था दीणाराण अद्वसयं ममं दरिसावेजण रइसेणाए इल्यति। एवं मे तत्थ सुहेणं कालो वचइ। न य ई जाणामि 'कितिओ गओ?' ति।

डक्कृतियं च कलुणं तत्थ गणियापरियणेण। ततो 'किं एयं ?' ति भणेतो उद्वितौ सहसा हं उत्तरयं च पियरं निसामेमि। ततो हं सोगसमुप्पण्णो तुरियं नियगभवणमागंभो। तत्थ 25 अहं अइंतो बहुजणस्स सुणामि वयणं—एस बारसण्हं वरिसाणं पितिमरणेण बरमागतीं ति। ततो हं वितियजणियसंतावो तुरियं घरमहगतो। दंच्छीई च हं सोगविसण्णहिययं अन्मं। तीय य समं बहु रोइडण सोयसमुत्ययहिययो कह कह वि विणे गैमेसी य । ततो हं छोषपसिद्धाई मचकिवाई कार्च अन्मासमीवे आसहे।

मम य बाजवर्यसी महाइयो नामेर्ण । तस्य य मजा आगया समाणी अन्त इवह-30

१ देशाव व<sup>0</sup> उ २ मे॰ विना ॥ २ प्रमिव में क १ गों १ ॥ १ डवद्वा<sup>°</sup> शां॰ विना ॥ ४ <sup>°</sup>रेशा वि<sup>°</sup> शां॰ ॥ ५ डप् य सपस्त्रदस्तक्रे<sup>°</sup> कसं० शां॰ ॥ ६ °डगाणं शां० ॥ ७ गमेमी व क १ गो॰ ॥

<sup>\*</sup> अत्रान्तरे कियांश्वित्पाठसुटितः सम्भाव्यते ॥ य॰ द्वि॰ ३७

जयड महादोवारियमाया । अम्माए लियया—िकं मं पवंचिति ?, जस्म वि माया (??) तं माहणित चिंतिम य किं तुह इमं ? ति उवागयं च मे मए विह्नियं दवं ति । तेण मे अम्माए लिवियं (??) । अह मक्कडओं अचिरेण आगतो अवयासे उण मं भणित—एहि वयंस !, तुमं सहावेह राया। ततो हं तेण समं गतो रायडलं। रन्ना सकारे उण अहं ठिवओं दुवारिमा। औह फिडिए मज्झण्हे दासी पत्थियाए कूरं गहे उण दाहिणहत्थेण मलगं सुणगमिव मे वाहरित । तत्थ गओं मि अहं । आईंडो भणामि—भिंदामि ते मलयं अयं सीसे मक्कड-पयम्मि दिहो(?) । ततो हं खिज्जिय-लज्जाविओं कओं । सा मं लवह—

'घेत्तूण तुमं कूरं, देजा सुणगाण अहव उज्झेजा। मा धारेहिं पंडित!, नित्थ नियत्ती पवत्तस्स ॥'

10 चिंततेण रायउछपवत्तस्स नियत्ती न कायवा । ततो चिंतेमि—अहो ! दुक्करं मे पिउणा कथं दोवारियत्तं ति । एवं मे वच्च कालो ।

अन्नया उप्पछमाला नामं दासी उवालभति । 'आयारमइक्कमित'ति रुद्धा य सा ममं भणइ—गओ निष्ठिओ सि । रायसमीवाओ य मक्कडओ आगंतूणं ममं लवइ—अहो ! ते वयंस ! कओ तोसितो ते राया. एसा उप्पलमाला पच्छण्णं अंगभंजणं कुणमाणा तुमे 15 तालिया, उविरं च पासायगतो गवक्खेण राया पस्सति. ततो परितुट्ठेण अहं विसि जियो 'वस, वाहरसु गंगरिक्खयं' ति. तमेहि, गच्छामो रायसमीवं । ततो हं मक्कडएण समं गतो रायसमीवं, पणामं काऊण णातिदूरे हितो । ततो मे राया सकारं कुणइ अणुरुवं, कण्णंतेउरवावारे मि निजंजड ।

ततो हं वचंते काले अण्णया पियंगुसुंदरीए घरमितगतो । तीसे य पुवण्हकालो । ततो 20 सा परितुद्वा छवइ—गंगरिक्खय! भुंजसु वेल ति । समंततो हं उचरमाणो चेडीहिं 'अचे-यणो मि'त्ति सहासं हत्थे घेतूणं निवेसाविओ । तओ उवणीया भोयणविही मे । ततो वित्थारिम भत्ते उवणीए लवइ को मुद्द्या—ण(णं) दच्लामो ताव पंडिययं भुंजंतं, ततो अम्हे वि सिक्खियामो भुंजिंडं । ममं चिंता उपमा—सुद्धु विभवेण भुंजामो ति । ततो पुण परि-गृंहेऊण सबं समाँदुवाली काऊण बिलमिव पिक्खिवामि हं कवले । अह ताओ कहकहस-25 रेण हसिऊण छवंति—अहो! ताव सुद्धु निडणं विण्णाणं अण्णएणं वेसिम्म आगमियं ति । ततो मे आयंतस्स कण्णासमीवाओ विणिग्गयस्स ताओ चेडीओ 'पेच्लामो छुरियं' ति एका मम छुरियं गेण्हइ, अण्णा मे असिं हरइ । वेत्तल्याकज्जम्मि य छवंति—किं आउहेणं ? ति । ततो हं ताओ लवामो—सुंद्रि! इह तिवग्गम्मि तिविहा पुरिसा चितिज्ञंति, तं जहा—उत्तिम-मिक्सम-अहम ति. तेसिं च कए वुक्मए सत्थं. उत्तमो दिद्वीए निरिक्खिओ 30 ठायइ ति, मिक्समो भणिओ आहओ वा ठायइ, अहमो पुण पहारेहिं, अंते सत्थकज्ञमणि.

१ °को महातु° शां०॥ २ अहतीऽए म<sup>०</sup> शां०॥ ३ °हुच्छा भ" शां० विना॥ ४ सो मं क ३ गो० विना॥ ५ °जियं शां०॥ ६ °गणेजः° शां० विना॥ ७ समतु° खं०॥ ८ अतो स° र्ला ३॥

30

होंति तिवग्गम्मि पुणो. संखेवेण य तिहा भवे पुरिसा । मित्ता सत्तु य तहा, मज्झत्था चेव ते तिन्नि ॥

ततो हं ताहिं लविओ-मित्तस्स य सत्तुस्स य कहेहि णे विसेसं। मया लविया-मित्तो हिओ, सत्तु अहिओ, जो नेव हिओ नेव अहिओ ति सो मज्यत्थो । तओ मे ता पुणो छवंति—एएसिं तिण्हं पुरिसाणं तुमं अन्हं सामिणीणं कयरो ? ति । मया छवियं—अहं 5 दासी सामिणीए ति । तती ताओ छवंति-अये! पछवसि ति, 'तिणिण' भणिऊण अण्णो पण चउत्थयो 'दासो' ति। ततो मे चिंतियं—अहो ! इमो आलो (पन्थापम् - ८३००) ति। ततो हं सुचिरं चिंतेऊण भणामि 'मित्तो' ति । ततो ताओ पहसियाओ छवंति-किं मित्तो हितिओ चेव ? उदाह अण्णं पि किंचि विप्पियं करेइ ?। मया लवियं-जीएण वि कुण्ड पियं मित्त ति । ततो णाहिं अहं सिरे गहिओ-जइ तमं सामिणीए मित्तो कि देहि सिरं सामि- 10 णीए । 'गेण्हह'त्त मए भणिया । ततो ता बेंति-अन्हं एयं अच्छड, कज्जन्मि घेच्छामी ।

अह अहं अण्णया कयाइं कण्णासमीवं गतो तीसे हत्थे हारं दहण खवामि-अहो! सामिणि! हारस्स सिरि ति । 'गेण्ह' ति सा ममं छवइ । मया भणिया-अछं ममं ति । 'किं अलं ?' ति तो भणइ को मुझ्या मो(मे)। ततो मया लवियं—सारीहामि। सा लवइ— किंचि अलियं ति । 'आलो' ति मि निग्गओ । ततो मज्झैण्हे(ण्ह)वेलायं च घरमागयं च मै 15 अम्मा कंदंती छवइ—विणासिया हं तुमे ति। मया भणिया—किं कारणं ?। ततो भणइ—किं एसा कोमुइया हारं इहं उज्झिकण गया ?। 'हा! कहं ति मओ हं' गओ कण्णयासयासिम। पायविडओ उद्विओ विण्णवेमि कण्णं इमं वयणं-पसीयह सामिणी, हारो आणिज्ज इत्थ. जीवियं दिण्णं ति । ततो कण्णा लवइ--मा भाहि, मम संतिओ अच्छड तव घरे ति ।

(??) अह मे अण्णया किण्णरी वेर्ढवेसी य सवइ य वग्धोडेत्ति य मे य रोसेण वत्तं-20 गगहियहत्थेणं तालेमि ति पहाविडं पलायमाणी घरमइगया (??)। अहमवि से मग्गेण गती। ता मि ताए छविओ-भूमिं ताव वियाणसु तो में हिच्छिसि त्ति (?)। ततो हं भया नियत्तो।

> नवरि य कण्णं पासामि पुरओ य मे पाएस पडमाणीं। छवइ य मे-इच्छामो, जीवियं तह पसाएण ॥

ततो मया अंछिओ खग्गो। ततो सा छवइ--किंचि जियंती य मय ति । केसा घेन्नण 25 समूसिया। णाए भणइ य—छिंद्सु सिरं ति। ततो हं दुक्खेण भएण समोत्थयहिययो इमाणि चिंतेमि-

कोमुइयावयणाइं, ताहे मे आविडिन्ति हिययम्मि । लिहियं मे चेडीओ, सुणाहि देवीय विण्णप्पं(?) ॥ ं जं ते पुष्टं भणियं, 'जीएण वि कुणइ पियं मित्त'—िन्त ।

तस्स ताव आगतो कालो ।

जं भणइ सामिणी तं, करेहि अहवा वि मरियवं ॥

१ °ण तिविहा क ३ ॥ २ °णीए कतरओ सि शां । ॥ ३ °ण्हे वेयालं च उ २ मे० विना ॥ ४ °ळवीसी उ० मे०॥ ५ ° स्वोहेत्ति उ० मे० विना॥

जो<sup>9</sup> एस अज़क्तो, सं जामारी वं तहा इहं साने । जह नत्थि सो इसा नत्थि एत्थ हु तुमं पि नत्थि ति ॥

वतो हं---

'एवं' ति भाणिऊणं, एयहा आगतो समीवं ते ।

5 वं सामि!-

तुब्मं नुगेण देवीय जीवियं होज मन्द्रं च ।।

तती भया छिषयं—जाणामि ति । तेण वि भणियं—एवं होड ति । तती सो मम समीवाओं सिग्धं निग्गतो गतो। अहमवि चिंतयामि—किं पुण कायवं ? ति. अकुछोइय(यं) अधन्मो अयसो अकिती जीवियसंदेहो, सद्देदिं कारणेहिं न जुज्जह पंडियजणस्स परदार-10 गमणं. किं पुण रायकण्णाए समं समागमो ति सुहक्षो ? । तिम्म चेव पतिदिवसे बहुरूवो नामनामओ नहो सो बहुपरिवारो गिहंगणिम्म चेव नहपेच्छं द्छयति पुरुहुय-वासव-कयनाहयं परदारविदारयं नाहयं ति । इमेणं अत्थेणं—

### परदारदोसे वासवोदाहरणं

वेयहृस्स वाहिणाय सेढीयं रयणसंचयपुरिम्म इंदकेऊ नाम विजाहरराया। तस्स दुवे 15 पुत्ता आसि विडला विजाहरा पुरुद्वय-वासवा नामेणं । ततो वासवो वेडवियमेरावण-मारुढो गगणपहेणं सबं भरहवासं हिंडमाणो सुहरमणीयं गोसमरिसिणो आसमं दृहण शक्ति वेगेणं ओवर्ओ । गोयमस्स य तावसस्स पुत्रं नामाऽऽसी 'कासवो' ति, सो ताव-साहिबती। ततो सो गोहोमं काउं पवत्तो। रुट्टेहिं तावसेहिं अंधकृवे पिक्सत्तो। तस्स य कंदण्यिश्वो नाम देवो पुवसंगिहको, तेण य सो नायो । आगंतूण य कृयसमीवं बसह-20 इवं काऊणं पुच्छं अंधकृवे ओगाहइ ति, तत्थ लग्गो उत्तारिओ। तओ से 'अंधगोबमो' त्ति नामं संवुत्तं। देवेण य मणिबो-अमोहद्दिसी देवा, वरेहि वरं अहिरुइयं जा ते दल-यामि ति । तेण भणियं-विद्वासवस्य तावसस्य मीणगाये सुयमौऽऽह्रृष्टं द्वावयसु । तेण य से सा द्वाविया । ततो सो ताबस्रो तको आसमपयाको अवक्रमिऊण अयोहण-स्स रण्णो विसयसंधीए रमणीए अडवीए से आसमं करेइ । अयोहणो व राया देक्संदे-25 सेणें भरपिं साछि भरेऊण गोयमरिसिणो ना(नी)ऊण दलयइ । ततो सो तत्थ वासवो गोयमरिसिणो भज्जं विद्वासव-मीणगासुयं आहर्लं नाम इत्थिलोलो [\* आहर्लं \*] दटूण तीए समं करेति संसग्गि गोयमरिसिणो परोक्सस्स । गोयमरिसी य पुष्फ-फल्ल-सामिहेयरेस गतो आगतो। तं च वृत्सवो दृष्ण भीओं बल्क्दं करेइ । नायो य गोयमरिसिणा, वहिओ य परदारदोसेणं ॥

१ जंपुस अज्ञपुत्ता जंजा विशा । २ फिँ णुका विशा । १ भिष्ठिं क १॥ ४ उ० मे० विना-इन्स्य — जंभरहेण सा विशेष है के १ गो १। जंसा शां०॥ ५ अदिएं क १॥ ६ छं दहुण की १॥ ७ जो विशासक वी १॥

5

प्यं सोज्य अहं, दुगुणाणियजायधम्मसंबेगो । चितेमि—न में सेयं, स्वणमिव प्रयं विखंघेषं ॥

सुष गमिस्सामि चि।

अह अहुरत्तवेछे, सुत्तविबद्धो सरं निसामेमि । दुक्खपवरनीहारं, पिंडबुद्धो पासहे देविं ॥ वाहरइ य मं अग्गंगुलीए अहयं पि से गञ्जो पासं । सा मं असोयवणियं, नेऊण इमं परिकहेइ ॥

पुत्तय! धुंगसु— कामपडागासंबंधो

चंदणपुरे णयरे अमोहरिक नरवती आसि, तस्स चारुमती नामं देवी, पुत्तो य 10 चारुचंदो कुमारो । वसुमित्तसुओ सुसेणो य से अमचो । ते य तस्स रण्णो सबक्रज्ञ-वहावगा । तत्थ य अणंगसेणा णाम गणिया । तीसे सुया कामपडागा नाम दारिया । दासो य दुम्मुहो नाम । सो य दासीणं वावारे रण्णा निडत्तो ।

रूवेण आगमेण य, बुद्धीय य तत्थ चंदणपुरिम्म । कामपडागांसरिसी, अण्णा कण्णा उ णाऽऽसी य ॥

15

अहऽण्णया कामपडागं निरंदभवणा णिगच्छमाणी दुम्मुहो दृह्ण छवह—विसिसि मए समं ? ति । ततो तत्थ य निच्छियंती परुट्ठेण करेण गहिया भणइ य—जइ जिणसासणं अभिगयं में, एएण सम्बवयणेण दुम्मुहमुहाओ सुन्नामि । एवं भणिए मया दासो देवयाप-भावेण अवष्फरो चेव विष्फुरिऊण एगंतिम्म निरुद्धो । कामपडागा वि गया सभवणं । दुम्मुहदासो य तीसे पदुद्धो ।

अह अण्णया क्याइं तावसा वडव-संडिलि-उदयर्बिंदुपामोक्सा पुष्प-फढाइं गहाय रण्णो उवणेति, ते य ताव निवेएंति, जहा—अम्हं आसमे जण्णो ति, तस्स अरहह तुन्मे परिरक्सणं कांच । ततो राया वसुमित्त-सुसेणामबेहिं समं संपहारेऊण चारुचंदकुमारं छवइ—गच्छ तुमं तावसासमं, तत्य जण्णस्स परिरक्सणं कुणह । ततो सो कुमारो विख-छवाहण-बछसमग्गो बहुजणेण समं संपत्तो । तम्मि य जण्णे वहुमाणे चित्तसेणा कर्लिंग-25 सेणा अणंगसेणा कामपडागा य संघंसएण पेच्छाओ दछयंति । दुम्मुहो य दासो कामपडागाए वारगं जाणिता सूईनहं आणवेइ । ताओ य सूईओ विसेण संजोइता कामपडागाय नवणहाणे ठवेइ । तं च कामपडाया जाणिऊण उवाइयं करेइ—जइ नित्थरामि पेच्छं तो जिणवराण अहाहियं महामहिमं करिस्सामि । चडत्थमतेण य तं नित्थरइ पेच्छं । ता व सूईओ विससंजुत्ताओ देक्याए अवहियाओ ।

अह तस्य चारुचंदो कुमारो कामपडागाय नट्टिमा परितुद्दो कड्य-तुवियमादीणि सवाणि आभरणाणि क्रत्त-चामराओ य दखयह । ततो निवत्ते जण्णिमा कुमारो आगच्छइ

१ सुण ली १ ॥ २ °गासिरिम अण्णकयाड णस्सी उ २ मे० विना ॥ ३ °माने दु° ऋां० ॥

निराभरणह्न । तं च राया ददूण उलुगाभरणसिरओं चिंतेति—िक तु हु कुमारो उलुगसरीरों अतीव चिंतावरो य दीसइ ? ति । पुच्छइ य राया कुमारस्स परियणं—कस्साऽऽभरणाणि कुमारेणं दिण्णाणि ? ति । तेहिं भणियं—कामपडायाइ ति आभरणाणि छत्तं चामराओ य दत्ताणि । कामपडागा य सवपयत्तेण जिणवरिंदाणं महिमं 5 करेइ । चारुचंदो वि य कुमारो केवलमेत्तं भमुहा य फंदेइ ।

न वि ण्हाण-गंध-महं, न य भोयणं च आसण-सयणं। इच्छइ भणइ य मायं—करेहि महिमं जिणवराणं॥

ततो 'होर्ड'ित देवीए भणियं । तं च राया सोऊण छवइ देविं—कासवकुछं वहेट्ट चारुचंदो ति । देवीए छवियं—अणंगसेणाए ति । सा य अणंगसेणा रायसमीवे चेव । 10 ततो राया अणंगसेणं पुच्छइ—अणंगसेणे ! किं कामपडाया साविय ? ति । ततो अणंगसेणाए छवियं—सुणह सामि ! जो अत्थ परमत्थो—

### सामिदत्तसंबंधो

सामि! इहं चंदणपुरवाणियओ पाउसकाले य विदेसो आगतो सामिदत्तो ति नामेणं अरहंतसासणरओ। कामपडायाए य सो अभिरुइओ हियए से अभिरमइ। ममं च णाए 15 कहियं। मए य सो घेतूण घरमाणीओ 'दारियं से कामपडायं दाहामि' ति। तेण य [ण] इच्छिया। ततो 'से पायसोयं आसण-भोयण-पूर्यं च काहामो' ति कडयं पि नेच्छइ 'पोसिहओ' ति काऊण। ततो णं अम्हेहिं पुच्छामो धम्मं। ततो सो अम्हं अणगारधम्मं सावयधम्मं च साहेइ। भणइ य—

### अणुवयाणं गुण-दोसा

20 वाणारसीए नयरीए अरहदासो नाम सत्थवाहो सावओ, भज्जा से जिणदासी, तीसे पुत्तो अहं सामिदत्तो नामं। मम य भज्जा मुणिदत्ता य। सदारसंतोसं च मे वयं गहियं, तं मुइत्ता नाहं अण्णाए समं वसामि। अणुवयाणं गुण-दोसे अम्हे कहेइ इमे— पाणाइवायगुण-दोसे मम्मण-जमपासोदाहरणं

वाणारसीए चेव नयरीए दुमिरसणो नाम राया, सुमंजरी य से देवी। आरिक्खओ 25 जमदंडो चोरगाहो। तत्थ य जमपासो नाम मायंगो परिवसइ। नलदामो नाम वाणियओ, पुत्तो य से मम्मणो। तेहिं दोहिं वि अभयदिण्णो रण्णा रुक्ष दिहो। मम्मणो पियरं भणइ—मारेहि। तेण निच्छियो मारेंं, सो वि य वारिओ—मा मारेहिसि। तेण य तस्स पमत्तस्स मारिओ। दिहो य पियरेण। ततो जमदंडेणं चोरगाहेणं गेण्हेत्ता रण्णो उवणीओ। रण्णा पुच्छिओ तुण्हिको अच्छइ। जमदंडेण पिया से सक्खी ओदिहो। 30 तेण वाहरिंं पुच्छिओं कहेइ—सामी कथावराहों में पुत्तो। रण्णा जमपासो मायंगो सहावें जण्ण मम्मणं मारेहि। ततो भणइ मायंगो—सुणह सामि!—

१ °रो निच्छायसरीरो अतीव शां० विना ॥ २ एत्थ ली ३ शां० ॥

हिरिथसीसे नयरं दमद्त्तो नाम वाणिययां आसि । अण्णया य सां अणंतजिणसयासे पत्रद्दश्चो, तवप्पभावा सबोसिहसंपण्णो जाओ, इहं च आगतो पिउवणसमीवे पिंडमं ठिओ। गम य पुत्तो अइमुत्तो उवसिगयओ तस्स पायसमीवं गतो । सो अरोगो जाओ । ततं तेण ममं किह्यं । अहमवि सपरिजणो उवसिगओ तस्स समीवं गतो । मुक्तोवसग्गो च सावयधम्मं अणुवयाइं गिण्हामि । तेण हं सामि! जीवे ण मारेमि । जइ वि सामी सीसं । छिंदेह तो वि न मारेमि। ततो रण्णा पूजिओ विसिज्जओ (मन्थामम् –८४००) य, पूजिओ तहेव नलदामो वि । मम्मणो अण्णेण मारिओ। एए गुण-दोसा अमारेंत-मारेंताणं ।। अलियवयणगुण-दोसे धारण-रेवइउयाहरणं

इयाणि अलियवयणदोसा—पोयणपुरे नयरे धारणो रेवई य दो वणियवयंसा परिवसंति । अण्णया धारणेणं रेवइस्स हत्थाओ छक्खस्स मंडं मिर्यं । एकामेकी य 10 छक्खा दायबं ति । सो तेण मंडेण ववहरंतो ईसरो जाओ । रेवई य तं धणं मगाइ । धारणो अवछवइ । रेवइणा रण्णो लेहवियं—नित्थ सक्खी मे । कारणिएहिं रण्णो समीवे तुला परिसाविया—जइ धारणो धरेइ ततो तुला पडेउ । पडिया । पुणो—जइ रेवई न धरेइ तो तुला मा पडउ । न पडइ । रण्णा रेवइस्स छक्खं दवाविउ 'अलियवादि' ति काउं जीहा छिण्णा । एए अलियवयणदोसा गुणा य ॥ 15 अदिण्णादाणदोसे मेरुस्स गुणे य जिणदासस्स आहरणं

मगहाजणवए वड्डुए गामे अरहदत्तपुत्तो मेरू नाम गामउडो परिवसइ । तत्थ अण्णो उग्गसेणो नाम कोडंबी परिवसइ । सो य रात्तं पाणिए पढंते केयाराणं पार्लि वंधिऊण केयारे पाणियस्स भरेत्ता गाहपरिच्छं जाव करेइ ताव मेरू गामउडो केयारपार्लि भिंदिऊण अप्पणए केयारे भरेत्ता गाहेइ । उग्गसेणेण दृदूण लेहवियं राइणो । तेण सस-20 क्सी पिया उदिहो । तेण पुच्छिएण जहावत्तं सिष्ठं । रण्णा अरहदत्तो सद्यवादी पूइओ, गामउडो सूलाए भिण्णो, उग्गसेणस्स गामउडसंतियं छेत्तं दिश्रं ॥

अहवा इमं अदिण्णादाणे पसत्थं बीयं उदाहरणं—वसंतपुरं नयरं। जिय-सन् राया। जिणदासो सावगो। सो य जियसन् अण्णया अणुयन्तं निगाओ अस्सं वाहेइ। कुंडळं च से पिडयं। सो पुरिसे संदिसइ—मगगह कुंडळं 'जेण केणइ 25 गिह्यं ति। जिणदासो य तेणऽवगासेण गच्छंतो कुंडळं दहूण पिडिनयन्तो। पुरिसेहिं चितियं—िकमेसो नियन्तो १। ते य पुरिसा तं पएसं गया तं पिच्छंति कुंडळं। घेनूण णेहिं रण्णो उवणीयं। राया पुच्छइ—कत्तो छद्धं १ ति। ते भणंति—जिणदासाउ नि। गया ते। राया कुद्धो भणइ—कवडसावओ जिणदासो-ित सहावेन्ता असिणा सीसं छिंदावेह। सो य असी कुसुममाला परियन्तो। तओ राया पुणो भणइ—रज्जुणा उब्बंधह 30 णं। सा रज्जू रयणमाला जाया। तओ रन्ना चितियं—न एस कारि-ित्त ते पुरिसे सहावेह।

१ जइ केणइ दिहं ति शां०॥

सहावेता भणइ—कहं तुब्भे भणह 'जिणदासाउ' ति । तेहिं जहामूयं सिट्टं । जिण-दासो पृहत्ता विसन्तिओ ॥

मेहुणस्स दोसे पूसदेवस्स गुणे य जिणपालियस्स आहरणं

चडत्ये-वसंतपुरं नयरं । नलपुत्तो राया । करालपिंगी पुरोहिओ । तेण य राया 5 परितोसिको 'वरदी' ति भणइ। तेण भणियं—जं महिलं पिच्छामि रूविणि तं गिण्हामि ति। रण्णा भणियं-जा इत्यिया इच्छइ तं गिण्हसु. अणिच्छंति गिण्हसि पत्येसि वा तो ते जो पारवारियस्स दंडो तं करेमि ति । तत्थ य पूसदेवो नाम वाणियओ तस्सेव पुरोहियस्स मित्तो, तस्स य पुरेमिसरी भारिया, विज्जुलह्या दासचेडी । सा य विज्जुलह्या तेण परोहिएण भणिया-पुजमसिरिं तहा करेहिं जहा ममं इच्छइ ति । तीय व भणिया 10 पडमसिरी । पडमसिरीए य अप्पणा पुरोहिको भणिको-मित्तो ते जाणिहिति ति । तेण भणियं—तहा करेमि जहा न जाणइ। तं च पछमसिरीए पूसदेवस्स कहियं पुरो-हियचरियं। पुरोहिएण य रण्णो सीसदुक्खं कयं। रण्णा पुरोहिओ सहाविओ-सज्जवेहि। सजावियं च णेण । ततो पुरोहिओ रायं भणइ—एस पूसिमत्तो किंजंपिदीवं किंजंपि-सउणगाणं कारणा गच्छड, ते सुरूवा महुरं च छवंति । रण्णा पूसिमत्तो सद्दाविड मणिओ, 15 जहा-किंजंपिदीवं किंजंपिसडणगाणं वस्सा । तेण पडिवण्णं, वेइयं च पुरोहियचरियं । घरे य णेण भूमिघरयं खणावियं। पश्चइयपुरिसा य तत्थ ठविया, भणिया य—पुरोहियं बंधेडण पच्छण्णं मम समप्पेजह, निज्जह निगामएण । निगाओ पुरोहिओ, दासीए पच्छण्णं आणेत्ता पहुंके निवेसाविओ, पहिओ भूमिघरे, पुरिसेहिं बंधिऊण पूसिमत्तस्स समिपको। पच्छणां चेव तेण णीओ। छणां(ण्हं) मासाणं पढितियत्तो रण्णो कहेइ-सुबहू 20 मर किंजीपसडणगा गहियाँ, एको आणीओ, तं पेच्छह । तेण सो पुरोहिओ मयणेण लेच्छारेत्ता नाणाविद्वेहिं पिच्छेहिं मंडिओ। रण्णा भणियं-केरिसं लवेइ ?। पुरोहिओ आराए विद्धी लवइ-किंजंपं किंजंपं। तती राया पेच्छिडं परं कोउयं गती। दंतिह पचिमयाणिओ । पेच्छइ पुरोहियं पिच्छेहिं वेढियं । रण्णा पूसदेवो पुच्छिओ-किं एवं ?। तेण सिद्धं—जहा एसी दुस्सीलो, अणिच्छिया महिलिया गेण्हति पेच्छइ य। 25 तओ रण्णा अओमइं इत्थिपडिमं अवयासाविओ मओ । एए अणियत्तीदोसा ॥

इदाणि पसत्थं—महुराए अजियसेणो नाम राया, तस्त अगमहिसी मित्तवती । अण्णया य जवणरण्णा अजियसेणस्त रण्णो नेवरं एकं सुई-सुद्ध-महत्वयं पाहुढं विस्तिवितं । तं रण्णा मित्तवतीए दिण्णं । मित्तवती रायं भणइ—सामि! बीयं एरिसं घडावेह । रण्णा सुवण्णकारसेणी सदाविता । तं पिडच्छंदओं दिण्णो—बीयं एरिसं घडेह । 30 तं सेणीए जिण्णाि वसुवण्णकारसार्थस्य पणामियं 'एस परमित्रणो' ति । सो य तं पण्डां भूमिघरे घडेंद्र, घडेता रण्णो उवहवेह । राया य तं पिच्छिकण परं विन्हियं

र विद्धयं शि॰ शां॰ ॥ २ पडमावती भा॰ क ३ विना ॥ ३ व्या । ते सक्वे मया पुक्ते शां॰ विना ॥ ४ व्हु सक्कं म॰ च २ कसं॰ । व्हु अकं म॰ शां० ॥ ५ व्मइक्कयं शां॰ विना ॥

गतो । देवी य तं सुवण्णगारं पासिऊण मयणसरतािडया उम्मतिया आया । रण्णा य तं परमत्यं वियाणिऊण भणिया—गच्छ जिणपािलयसयासं ति । ततो सवार्छकारभूिसया गया जिणपािलयसयासं ति । ततो तेण भणिया—अहं अपुरिस्रो ति । विरागमागया सत्यीभूया पिडगया । रण्णा जिणपािल ओ पूडतो । ततो रण्णा मित्तवती विसिज्जिया ॥ परिगगहगुण-दोसे चारुणंदि-फरगुणंदिआहरणं

वसंतपुरे जियसत्तू राया, तस्स दो गोमंडला । तेसु दुवे गोमंडलिया, तं जहा— चारुणंदी फग्गुणंदी य। चारुनंदी जाओ गावीओ रूविणीओ वण्ण-रूव-संठाण-सिंगा-ऽऽगितीहिं कल्लाणियाओ भिद्याओ अखंडणोंओ ऊधसमानताओ ताओ रण्णो अंकेण अंकेइ, जाओ विरूवाओ वण्ण-रूव-संठाण-सिंगा-ऽऽगितीहिं खंडणाओ लंडियाओ मासु-राओ ऊह्विरहिआओ ताओ अप्पणएणं अंकेणं अंकेइ। फग्गुणंदी पुण जाओ सुंदरीओ 10 बण्ण-रूव-संठाणा-ऽऽकितीओ(तीहिं) कल्लाणियाओ भिद्याओ ऊह्समानताओ ताओ अप्प-णेणं अंकेणं अंकेइ, जाओ विरूवाओ वण्ण-रूव-संठाण-सिंगा-ऽऽकिईहिं खंडणाओ मासु-राओ लंडियाओ ताओ रायअंकेण अंकेइ।

अण्णया य जियसस्तू राया चारुनंदिंगीउछं गतो पुच्छइ चारुनंदिं—मम कयराओ गावीओ ?। रायंकियाओ अप्पगधंकअंकियाओ य ते य दोण्णऽवि वग्गे दहूण परितुहो । ततो 15 पुणो फरगुणंदिगोउछं गओ । फरगुणंदिणाऽवि दरिसावियाओ गावीओ रायंकंकियाओ अप्पगअंकंकियाओ य । ताओ य दहूण रुहो राया तं फरगुणंदिं विणासावेइ, तं च गोमं- ढलं चारुनंदिस्स देइ, पूण्ड णं ।।

बुँद्धा णं दोण्णि एयाणि तस्स पासे । [\* एयाणि ति पंच अणुवयाणि, पासिन्म तस्स सामिदत्तस्स सावयस्स \*] कामपडाया अहं [च] सोऊण जायाओ सावियाओ ॥ 20

दुम्मुहस्स य दोसे परिकहेइ--गहणदोसे सूईओ य विसिलिताओ य । ततो दुम्मुहो. रण्णा बज्झो आणतो ।

# इसिदत्ता-एणियपुत्ताणं कहासंबंधो

तावसा य उदयिवंदुप्पिमयओ य बिहादीणि फलाणि गहाय सुणयच्छेद्ववज्यायस्स कारणा तस्य संपत्ता । ते य ताणि फलाणि रण्णो उवणेति [ विण्णवेति ] य—देव ! सुण-25 गच्छेद्द उवज्यादो कामपद्यायं रंगे नश्चमाणिं दहूण अकहीभूओ, तं देव ! कामपद्यायं 'धम्मो' ति दलयमु. अह न देसि तो मयणसरतालिओ पाणे परिश्वयद । तं रण्णा छिवयं— कामपद्याया कुमारस्स दत्ता, अण्णा जा तुब्भं रोयई सा दिज्जद्द । ततो तेहिं छिवयं— अम्हं अण्णाए न कर्जं ति । ततो रण्णा पिंदसेहिया, आवासो य सिंद्तो 'एत्थं वीसमह' ति । महो वियओ णिवत्तो । आगया य देवी, दहूण य ताणि बिहादीणि रायाणं छवद्द—अहो 30

१ अहं न पु<sup>°</sup> क ३ ॥ २ °णाओ भासुराओ छंडियाओ ऊभ्र° शां० विना ॥ **१ °ओ विदण्ण° शां०** विना ॥ ४ <sup>°</sup>गोमंडछं शां• विना ॥ ५ खुद्धा की ३ ॥ ६ <sup>°</sup>इ भाषद् सा ली० व० ॥ ब० हिं० ३८

सामि ! ईमाणि बिहाईणि फलाणि हारीणि सुत्पमाणाणि साउजुत्ताणि य, कओ एयाणि ? केण बा आणियाणि ? त्ति । तओ राया ते तावसरिसओ सहावेऊण तेसि बिहादीणं फळाणं उप्पत्ति पुच्छइ । तत्य उदयबिंद् नाम तावसो हरिवंसुप्पत्ति रण्णो परिकहेइ, तेसि रुक्खाणं पसूई एयाणि बिहादीणि फलाणि ति । कुमारस्स य कामपडायाए दारियाए समं निवत्तं कहाणं । 5 ततो रायाणं देवी छवइ—सामि! जत्थ एयाणि बिहादीणि तत्थ गच्छामो। ततो राया वसुमित्त-सुसेणामबेहिं वारिज्ञमाणो देवीए असग्गाहेणं गतो चंपं नयरिं, तत्थेव उज्जा-णिम्म ठितो । तत्थ चंडकोसिओ नाम कुछवती । सो य आरामो पुष्फ-फछकारणा देवीय संघावारेण य सबो विणासिओ छडिओ य। ततो रुद्दो चंडकोसिओ रण्णो सावं दल-यइ—दुराचार! जम्हा ते महं आरामो विणासितो ॡिंडओ य तम्हा तव मेहुणसंपत्तीकाले 10 सयहा मुद्धाणं फुट्टीहित्ति, ततो कालं किरस्सिति । एयं राया सोऊण भीओ तहा निग्गओ चेव गतो नंदणवणं, रजं परिचज तावसो पवतितो, देवीए मंजुलाधाईए समं तवं चरइ। ततो अण्णया कयाइं रण्णो वक्कलचीरमुवगया सुक्कपोग्गला । देवीए य तं वक्कलं परि-हियं। ते पोग्गला जोणि अणुपविद्रा। सा य देवी कालसमएणं दारियं पस्या। तीसे य रिसिदत्ता नामं कियं। तीए य देवी मंजुला धाई राया [य] वणिबहेहिं परिकम्मं 15 करेंति । सा य देवी रण्णो अज्झोववाएणं कालधम्मुणा संजुत्ता । इसिटन्ता य संबद्घिया जोवणं पत्ता अतीव रूवेणं सुरूवा।

तं च आसमं अण्णया कयाइं दोण्णि अणगारा संतवेग-पसंतवेगा नामेण नहचीं-रिणो आगच्छंति । ते य तिम आसमे रण्णो बालियाए य धम्मं परिकहेंति । तेसि च अतिए धम्मं सोऊण इसिद्त्ता साविया जाया ।

- 20 तं च आसमं अण्णया कयाइं असि-खेडयहत्थो पुरिसो आगच्छत्ति । मग्गेण य से खंधावारो अणुष्पत्तो । तेण य रण्णो पायपडणं कयं । पुच्छिओ य रण्णा—कओ तुमं ? कओ वा आयाओ ? ति । तेण भणियं—अहं सयाउहस्स पुत्तो सिलाउहो नाम चारुमतीए देवीए भइओ तव भायणेक्जो ति । ततो सोऊण राया परितुद्दो तस्स इसिद्तं दलयइ । ततो तस्स इसिद्ताए समं (भन्थाभम्—८५००) वत्तं कहाणं ।
- 25 अण्णया तीय य रिडकाले गब्भो आहूओ। सो य ततो कइवाहएण गतो कुमारो। सीसे वि य गब्भो परिवहुइ। विसफले य आहारिएणं मरइ मंजुलिया। इसिदत्ता य कालसमएणं दारयं पयाया। पस्यमेत्ता चेव स्यारोगेणं उवरया। ततो सो मुच्छिओ पिया। मुहुत्तंतरेण य आसत्थो दोहिं वि करयलेहिं कुमारं गेण्हिऊण उच्छंगे काऊण कलुणाई कंदमाणो विचितेइ—िकह हं जीवावेस्सामि ?—ित अंसूणि विणिम्मुयमाणो 80 एगागी कलुणं विलवेइ। ततो य सा इसिद्ता वाणमंतरी जाया मिगीरूवं, एका मिगी चेहिगा दोहिं कालमुणएहिं मंडलं परिव्मममाणी मढंगणं संपत्ता। एकेण य से चेहुओ गहिओ, इयरी वि मढमती[इ], ततो सा जीहाए दारयं पलीढा वयणसमीवे य

१ पुयाणि वि° शां०॥ २ प्वारेण आ° शां०॥

से थणयं काऊण पविज्ञया। ततो राया नेव्युओ। एवं सा मिगी वेळाणुवेळमागंतूणं दारयं प्रजोह। ततो सो दारगो संबुद्धो।

अण्णया कयाइं सैमिहागओं भममाणो सप्पेण खइओ, विसघारिओ य मरिडमारद्धो । मिगीए आगंतूणं जीहाए छीढो, निविसो कथो, जीवाविओ य। जा सा मिगी पुत्त ! सा हं पुत्रं इसिदत्ता आसि । ततो मया दिवं देवीरूवं काऊण सो सप्पो तिज्ञओ, छिवओ 5 य—चंडाळ चंडकोसिय ! अज्ञ वि कोहं न छुट्टेसि ? । एवं सो सप्पो तत्थ संमारिय-पुत्रवेरो अप्पाणं खवेऊण रम्मिम आसमपए भत्तपरिचायं काऊण अचिरा कालगतो । ततो मेरुगिरिणो णंदणवणे बलकूडिम बलो नाम देवो आगतो ।

इओ य सावतथीए नयरीए सयाउद्दो राया कालधम्मुणा संजुत्तो । सिलाउद्दो राया जातो । तं च रायं कालगयं जाणेत्ता सबे सामंतरायाणो विविच्छिया । ते य सिलाउद्देण 10 रण्णा सबल-बाहणेण णिगांतण सबे पराजिया पाडिया य । ततो पुणरवि सावत्थिमा-गंतं अगुजाणे हितो । ततो हं रिसिटत्ता तार्वेसिख्वं काऊण आरण्णाणि य पण्फ-फ-ळाणि गहाय रण्णो अग्गदारे द्विया । ततो रण्णो दारवालेहिं निवेडयं—तावसी दारे ति । ततो रण्णा लवियं-पविसन् । तओ सा सह दारएण पविद्रा रण्णो सिरिमंडवं बहुजणा-लळं। तत्थ रायाणं पेच्छड सबवण्णाणं दिक्खियाणं च हिए रयं। ततो सा तावसी रा-15 याणं आरण्णेहिं पष्फ-फलेहिं अभिनंदिऊण खबड-राय! एस ते पत्तो. तव चेव गत्तसम-टमवी. पडिवर्जं णं पुत्तते। ततो राया [भणति—]होए सुणिजइ, जहा-- जि केइ आसमेस द्विया ते सबे सचवादिणो, तुमं पुण तावसी मिच्छं वयसि, अपुत्तस्स ममं कुओ पुत्तो ?। ततो सा तावसी छवइ-रायं ! जहा बिंबाओ पडिबिंबं भवइ आदिरसमंडलाओ, तहा तमं पि अप्पणिज्ञयं पत्तं न याणिस पत्तत्तेण आगयं ?। ततो राया छवइ—ताविस ! जो 20 परीयं पत्तं भणति 'ममेस पत्तो'ति. सो जे परदारे दोसा तेहिं दोसेहिं लिप्पइ। ततो तावसी लवड़—ककहकुँड ति जेण परायगं दारं !!!. तव सत्रं ते भणामि—पुत्त एव तुज्यं. अप्पणिज्ञए ते दारे जणिओ। ततो राया भणइ-कहं मम एस पत्तो ? कया वा जणि-ओ ? किं सदारे परदारे वा ?. सर्च भणाहि। एवं सा तावसी रण्णा समिभिहता समाणी तं दारयं रण्णो समीवे छडेडण अवकंता । 25

आगासिम्म य वाया, 'अमोहरयस्स नत्तुओ एस । रिसिटताँए पुत्तो. एस र्तुहं रायवरसीहा !'।।

ततो राया सपरिजणो आगासे वायं सोऊण 'होइ मम पुत्तो' ति तं दारयं गिण्हिऊण अंके करेइ, सिरम्मि अग्धाइ, भणइ य दंड-भड-भोइए—एस मम पुत्तो, सारक्खह णं ति। पुच्छइ य—कओ गया तावसी? । पुरिसेहिं कहियं रण्णो—एसा गच्छइ ति। ततो 30

१ सिगहा° ही ३ शां ।। २ विसरू ही ३ विना ॥ ३ कियां क ३ गो ३॥ ४ शां विना ॥ ५ कुहु कि उ २ मे ० ॥ ६ शां विनाऽन्यत्र—सेव्वते क ३ गो ३ उ २ । सेव्वाते ही ३ । सेव्वंते उ० मे ० ॥ ७ क्लापु शां विना ॥ ८ तुमं शां ० ॥

राया च्हेकण तीसे मगाओ पहाइओ, 'एसा इमा, एसा इम'ति जाव आसमं संपत्तो, तत्थ रिसिद्त्तं पासिकण परितुष्टो निव्वुओ जाओ । ततो सा तावसी दिवं देवल्वं काकण पमासमुद्दएण उज्जोएंती रण्णो पिरणो य धम्मं परिकहेइ ।

एयंतरे य बलो नाम देवो एइ । सो देविं वंदिऊण छवइ—अहं चंडकोसिओ आसि 5 इहं सप्पो, तं तुब्भं गुणेण भयवेई! मए देवत्तं संपत्तं-ति पुणो वंदिऊण पिडगओ । इयरे वि य अमोहरयरायाणो उवगया धम्मं । धम्ममणा देवीए अट्टावयं पष्टयं नेडं संत- वेग-पसंतवेगाणं अणगाराणं सिस्सा दिण्णा । ततो साहुणो जाया ।

जो सो वि बालओ ड, एणियपुत्तो त्ति एस सो राया । जलणप्यहस्स भर्जा, सायरभिण्णे अहं णागी ॥

10 ततो मया भणिया—देवी! किमत्थं तुज्झं भवणं सागरिभन्नं १ ति, कया वा केण व भि-ण्णं १. एयं मे परिकहेह । [सा भणइ—] सुणसु पुत्त! ओहियमतीओ, सबं ते परिकहेमि—सगरसुयसंबंधो, अडावए खाइखणणं, तेसिं डहणं च

सागेए नयरे इक्लागवंसकुरुप्पस्या दुवे भायरो रायाणो आसि—जियसत्तू सुमित्तो य । तेसिं दोण्हं पि दुवे भज्जाओ—विजया वेजयंती य । ताओ दुवे इमे चडहस 15 महासुमिणे पासंति । तं जहा—

> गय वसह सीह अहिसेय दाम सिस दिणयरं झयं कुंमं । पडमसर सागर विमाण, भवण रयणुचय सिहिं च ॥

तेहि य राईहिं सुविणयपाढयाणं ते सुविणया परिकहिया । तेहिं वागरिया—एगो तित्थयरो भविस्सइ, बितिओ चक्कविट्ट ति । कालेण य ताओ पसूयाओ । जियसत्तुणा 20 निवत्ते बारसाहस्स पुत्तस्स नामं अजिओ ति सुमित्तेणं सगरो ति । ते अगुपुबेणं संव-हिया जोवणमणुपत्ता रायवरकण्णयाणं पाणि गाहिया ।

अण्णया जियसत्त् (तु)रण्णा अजिओ नियगपुत्तो रक्के ठिवओ, भाइपुत्तो सगरो जुवरायरायते । ततो जियसत्त् राया उसहसामिणो तित्थे थेराणं अंतिए संजमं पिडविज्ञत्ता
सिद्धिं गतो । ततो अजिओ राया सुचिरं रक्कं परिवालेऊण तं परिवाले तित्थयरो जातो ।
25 सगरो वि चोइसरयणाहिनो नवनिहिनती चक्कवट्टी जाओ । तस्स्र य सगरस्स रण्णो जण्हुकुमारपमुहाइं सिट्टं पुत्तसहस्साइं । सबे य ते हार-मज्डधरा पियरं आपुच्छिऊण सरयण-निह्ओ बसुइं पिनयरंति । सबजणस्स संपयाणं हिरण्ण-सुवण्णमादी दल्लयमाणा जसो
कितिं च अज्ञिणंता अद्वावयं नगवरं संपत्ता । सिद्धे बंदिऊण तत्थ य ते जिणाययणं
धूमरयणमादीयं पिडमा दहुणं अमचं पुच्छंति—केण इमं आययणं क्रयं ? कहया व ?
80 सि । ततो अमवेण भिणया—

१ °वईए सए शां० विना॥ २ °जा सवणे अहं णाइणी ली २॥

20

#### अहावयतित्थडप्पत्ती सिद्धगंडियाओ य

आसि इहं पवरलक्खणसंजुत्तो उसहो नामं पढमराया, जेणिमा पुर्वि पया निन्मिया। सो पुत्तसयं रख्ने अहिसिंचिकण भयबं द्मियरागो निविण्णकामभोगो अणुत्तरं सामण्यं पालइत्ता निद्धंतरय-मलो दसहिं अणगारसहस्सेहिं सिद्धं मुक्खं गओ महत्पा इहं पहर, तस्स इमं आययणं थूमा य । तस्स पुत्तो आसी भरहो नामं पढमचक्कवट्टी 5 चउद्सरयणाहिवेई नवनिहिवई, तेण इमं आययणं कारियं पडिमा थूमिया य।

सो य भयवं समउद्दक्षेवलनाणी सामण्णं पडिवज्जिङण अंतगडो । तस्स य गुण-विणय-माहप्पसंजुत्तो रयणदेवयापरिहीणो सयमेव इंदेण राया अहिसित्तो आइच्चजसो नामं सैयलं **भरहं** भुत्तृण निक्खंतो।

वस्स य महाजसो वस्स, य अइबळो वस्स होइ बलभहो । बलविरिय कत्तविरिओ, जलविरिओ दंडविरिओ य॥

> एएहिं उसहसामिस्स, जो उत्तमो महामउडो । स्रो धारिओ सिरेण परं, सेसेहिं न चाइओ बोढ़ं॥

ततो य परिभंजित्ता आउ-उबत्त-विरिएहिं परिहीयमाणा नरवरा चोइस सयसहस्सा राईणं उसहस्स भयवओ पढमतित्थयरस्स पडप्पए सिद्धि संपत्त ति । "सबद्धिमा य इको" 15 गाहा ॥ ''एवं एगुत्तरिया" गाहा ॥ ''तेण परं आविलया" गाहा ॥ एयासि इयरो (१) एयासि गाहाणं इमो कैत्थो । स्थापना चेयम-

| सिद्धा<br>लक्ष | सर्वार्थ<br>ल॰ | सि <b>॰</b><br>ल॰ | स o<br>ल o |    | 1 |    | स <b>॰</b><br>ल॰ |    | स <b>॰</b><br>ल ० | ਜ਼ਿ•<br>ਲ∘ | स <b>०</b><br>उ० | 1  | स <b>०</b><br>ल ० | सि॰<br>ल॰ | स•<br>ल• |
|----------------|----------------|-------------------|------------|----|---|----|------------------|----|-------------------|------------|------------------|----|-------------------|-----------|----------|
| 98             | 9              | 98                | 9          | 98 | 9 | 98 | 9                | 98 | 9                 | 98         | 9                | 98 | 9                 | 98        | 9        |
| 98             | 2              | 98                | २          | 98 | २ | 98 | २                | 98 | २                 | 98         | २                | 98 | २                 | 98        | 2        |
| 98             | 3              | 98                | 3          | 98 | 3 | 98 | 3                | 98 | 3                 | 98         | 3                | 98 | 3                 | 98        | 3        |
| 98             | 8              | 98                | 8          | 98 | 8 | 98 | 8                | 98 | 8                 | 98         | 8                | 98 | 8                 | 98        | 18       |

१ निद्धयकरममछो शां०॥ २ °हिवो नव° शां०॥ ३ सगरुं शां०॥ ४ शां० प्रति विद्वाय सर्वास्त्रपि प्रतिषु निम्नोद्भतानि यन्नकाणि पाठश्रोपलभ्यते-स्थापना चेयम् । स्थापना चाऽत्र चिरन्तना केनाऽपि वैगुण्येन 25 नन्टीग्रन्थेन सह विसंवादान सम्यगवगम्यते । ततस्तक्क्णिं-वृत्तिसंवादिनी स्थापितेति-

| 98                  | 98                  | 98                  | 98                  | 98                  | 98                  | 98                       | इत्तिया लक्खा सिद्धा।                 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 9                   | 3                   | 3                   | 8                   | 4                   | É                   | জাব ५০                   | इतिया सव्वहे पत्थडे ।                 |
| 98                  | 98                  | 98                  | 98                  | 98                  | 98                  | 98                       | इत्तिया लक्खा सिद्धा।                 |
| १<br>एवम-<br>संखेजा | २<br>एवम-<br>संखेजा | ३<br>एवम-<br>संखेजा | ४<br>एवम-<br>संखेजा | ५<br>एवम-<br>संखेजा | ६<br>एवम-<br>संखेजा | जाव ५०<br>एवमसं-<br>खेजा | इतिया सम्बद्घे पत्यडे।<br>एसा पढमा १॥ |

<sup>\*</sup> अत्राऽऽसां गाथानामर्थो न दरयते ॥

तथी एथं सोऊण जण्हुकुमारपिभयओ कुमारा परितृहा विनिह्यमणसा 'जयइ णे कुछं' ति पूरेंति अंबरतछं उक्किहिसीहनाएणं। ततो कुमारा जण्हुपिभतयो अवरोप्परं संछवंति—अम्ह वि ताणि चेव रयणाणि, ते चेव निह्यो, स बेव वसुद्दां भोबाछा य, सबरयणामयं जिणाययणं करेमो। एवं ववसिया। ततो ते जण्हुपिभतीओ कु-

| 9                    | २                    | ą                    | 8                    | ч                    | Ę                    | जाव ५०               | इतिया सिद्धा ।                                       |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 98                   | 98                   | 98                   | 98                   | 98                   | 98                   | 98                   | इत्तिया लक्खा सव्वहे पत्यदे ।                        |
| 9                    | 3                    | 3                    | 8                    | ч,                   | Ę                    | जाव ५०               | इत्तिया सिद्धा।                                      |
| १४<br>एवम-<br>संखेजा | इतिया लक्खा सव्वट्टे पत्थडे।<br>एसा विवरीया बिइया २॥ |

| इत्तिया लक्खा सिद्धा | २ | 3 | ૪ | ٧ | Ę | હ | 6 | 9 | 90 | एवं जाव असंखा आविलयादुगाए एगु-<br>त्तरा दो वि गच्छंति । एसा तइया ३ ॥ |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------|
| इत्तिया लक्खा सन्बहे | 3 | 3 | ሄ | ٧ | Ę | 9 | ۲ | 8 | 90 | त्तरा दो वि गच्छंति । एसा तइया ३ ॥                                   |

| इत्तिया सिद्धा                     | 9 | 3 | ٧ | હ | 9  | ११ <sup>५</sup> १३:१५१७ | एवं | एगाएगुत्तरिया | जाव |
|------------------------------------|---|---|---|---|----|-------------------------|-----|---------------|-----|
| इत्तिया सिद्धा<br>इत्तिया सव्वद्वे | २ | 8 | Ę | ٤ | 90 | 92 98 95 96             | असं | खा। एसा पढमा  | ४॥  |

| इत्तिया सिद्धा | 9 4  | 9 93 | १७ २१ | २५ २९ ३३ | एवं एगाइबिउत्तरिया जाव |
|----------------|------|------|-------|----------|------------------------|
| इत्तिया सव्वहे | રૂ હ | 9994 | १९२३  | २७३१३५   | असंखा। एसा विद्या ५॥   |

| इत्तिया सिद्धा | 9 | y  | 93  | 98 | રૃષ | ३१ | રૂ હ | 85,88 | एवं | एगाइतिउत्तरिया | जाव |
|----------------|---|----|-----|----|-----|----|------|-------|-----|----------------|-----|
| इसिया सन्बहे   | 8 | 90 | 9 € | २२ | २८  | ३४ | ४०   | ४६ ५२ | असं | खा। एसा तइया   | ξIJ |

| इत्तिया सिद्धा | 3   | ८ १६ | २५ | 9990  | २९ १४ | 40/0 | ٧  | ७४ <u>७२</u> ४९ | २९ | एवं तिगाइया दुगाइपक्खेवा                          |
|----------------|-----|------|----|-------|-------|------|----|-----------------|----|---------------------------------------------------|
| इत्तिया सव्वहे | 4 9 | २२०  | 8  | १५ ३१ | २८ २६ | ७३ ४ | 90 | ६५ २७ १०३       | 0  | एवं तिगाइया दुगाइपक्खेवा<br>सा विसमुत्तरा पढमा ७॥ |

| इत्तिया सव्वद्वे | 38 38 85 49 | ३७४३५५४०७६ १०६३१ १००      | ९८ ७५ ५५ एसा विसमुत्तरा |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| इत्तिया सिद्धा   | ३१३८४६३५    | ४९ ५७ ५४ ५२ ९९ ३० ११६ ९ १ | ५३ १२९ ० बीया ८ ॥       |

दुगाइपक्खेवो य इमाहिं गाहाहिं अणुगंतन्त्रो-

ठिवयं तिगाई विसमु-त्तराए उणतीस तियग हिंहुवरिं। पढमं मुत्तं सेसे सऽट्टावीसेसिमो क्खेवो॥१॥ हु १ पण २ नव ३ तेर ४ सतरसभ, बावीस ६ छ ७ अट्ट ८ बार ९ चडदस १० य। अट्टावीस ११ छवीसा १२, पणवीस १३ इगार १४ तेवीसा १५॥ २॥ सीयाछ १६ सतिर १८ सतहत्तरि १८ इग १९ तुग २० सत्तसीइ २१ इगसयरी २२। विसिठ २३ उणसयरि २४ चडवीस २५ छयाछ २६ सयं २७ छवीसा २८ य॥३॥ पुण पुण अतिममंकं, चारे उणतीस ठिवय पढम विणा। सेसे दुगाइखेवो, विसमुत्तर जा असंखिजा॥४॥ पढमाए सिद्धिगई, जाइ विद्याइ होइ सन्वटं। एवं एगंतरिया, सिद्धी सन्वट्टपत्थख्या॥५॥ १ हा आणा य कुलोवाली य सह १ हो सम्वटं।

मारा पुरिसे आणवेंति-गवेसह अद्भावयतुहं पष्टयं ति । ततो तेहिं गविहो । 'नत्थि तुल्लो पद्मओ'त्ति निवेइयं च तेहिं पुरिसेहिं। ततो ते अमधं छवंति—केवइयं पुण काछं आययणं अवसज्जिस्सइ ? । ततो अमचेण भणियं—'जाव इमा ओसप्पिणि त्ति' इति मे केवलिजिणाणं अंतिए सुयं । ततो ते कुमारा पूर्णो वि अन्नमन्नं चेव छवंति-इमस्स चेव सेलस्स परित्ताणं करेमो. होहिंति कालदोसेण लोभघत्या मणुया जे आययणं विणासेति।5 ततो दंडरयणेण समंततो सेलं छिण्णकडयं करेंति जाव पढमकंडतलो ति. खाइयं च खणिडमाढता । ततो वितत्थो जलणपद्दो नागो उद्विओ, आगंतूणं कुमारे छवइ-भो ! भो ! मम भवणदारं मा भंजह ति । ततो कुमारेहिं छविओ-कस्सिमा भूमि ? ति । नागेणं भणियं-तुव्भं, ततो वि मा भंजिह 'सि पुत्रपरिग्गहं' ति । 'जइ अम्हं भूमीओ किं तुमे निवारेसि ?' ति [ कुमारेहिं ] निब्मत्थिओ गतो सभवणं । ततो ते कुमारा पुर्वेण गया 10 जाव आवह ति । ततो दंडरयणेणं खणंतेहिं गंगा उबत्तेऊण आणीया जाव सेलक्खाइयं ति । सा य अईव सोभाए य निखायए य पडमाणी । ततो तेहिं कुमारेहिं परितहेहिं उक्टिसीहनाओ कलयलो कओ तुरियमीसो । ततो सो जलणप्पहो नागो तेण सरेण जलेण आपूरिजामाणं भवणं पासित्ता रोसग्गिपजालिओ धमधमेतो निग्गंतूणं तम्मि खंधावारे रायाणो अमर्च पाययजणं मोत्तृण जणहपमुहाणं कुमाराणं सिंह पि सहस्साइं दिहीविस-15 ग्गिणा निद्दह् । ततो ते अवसेसा रायाणो अमधो खंघावारो य सागेयनगरमागतो । बंभणपुत्तमरणदरिसणेणं सगरस्स पुत्तमरणनिवेयणं

> बंभणपुत्तमरणका-रणेण सगरस्स ते अमचेणं। धम्माणुरागरत्त-स्य पुत्तमरणं तेहिं कहियं।।

एईसे गाहाए इमो अत्थो-ततो सो अमचो सागेयं नयरमागतो समाणो सेसाऽम-20 बेहिं राईहिं वेजेहि य संपहारेडं रण्णो पुत्तमरणसुणावणनिमित्तं इमं कैयगं करेइ--

सप्पदहं बंभण्यूंत्तं पासेणं बंधुपरि(प्रन्थाप्रम्--८६००)वारियं पत्थुपरिभयं उक्तिल-बिक्ज रायसवर्ण पवेसेइ। ते य तस्स बंधवा पुणी पुणी कळणयाणि कंदमाणा रण्णो निवेदंति-अन्ह एसो एको चेव पत्तो सप्पदहो मरइ, ता राय! तं करेह जहा णं एस जी-वड ति। ततो सो राया वेज्ञे सहावेऊण छवड़-तहा करेह जहा जीवइ बंभणो ति। ततो 25 लवियं विजेहिं-रायं! जत्थ घरे ण मयपुर्वं माणुसं ततो भूइमाणिज्जउ, जा जीवावेमो वं-मणं ति । ततो राया पुरिसे आणवेइ-सिग्घं भूईमाणेज जत्थ घरेण मयपुषं माणुसं ति । ततो ते पुरिसा नयरमाहिं डिऊण रण्णो समीवमागया रायाणं भणंति—नत्थि अम्हं कस्सइ न मयपुषं माणुसं ति । ततो राया वेजे छवइ-मम चेव गिहाओ भूइं मग्गह, न ममं कोइ मयपुष्ठी, न वा कोइ मरिस्सइ ति । ततो रायाणं अमुबो छवइ—तुन्म वि वंसे रायाणो 30

१ °तो तेण अस° शां० विना॥ २ °ह मे पुरुव ली ३॥ १ °सविसगि वं० ड १ भे० विना॥ ४ °हिं मंतिराएहिं विजे ° शां ०॥ ५ कोइगं शां०॥ ६ °पुत्तेणासण्णं बंधु ॰ ली ३ निना॥

सहस्ससो मरिजणं सम्मं मोक्खं च गया। ततो राया छवइ—जो मम वंसे पुत्रं मयपुत्रो स मे कहिज्जर । अमश्रो छवइ—कहेमि रायं!—

इमीसे ओसप्पणीए तइयाए समाए पिच्छमे भाए सत्त कुलगरा होत्था विमलवाहणाई नाभिपज्जवसाणा। ते वि कालघम्मुणा संजुत्ता दिवं गया। अहमो उसहो नाम
5 नाभिपुत्तो इक्खागवंसपढमो पढमराया पढमतित्थयरो अद्वावयपष्टए कालघम्मुणा संजुतो समाणो मोक्खं गओ। तस्स पुत्तो भरहो नाम चोइसरयणसामी नवनिहिवई चडसिहमहिलासहस्साणं भत्ता समउढकेवलनाणी संजमं पिडविजित्ता कालघम्मुणा संजुत्तो
मोक्खं गओ। तस्स पुत्तो आइच्चजसो नाम सयमेव इंदेण रायाऽभिसित्तो सयलं अद्धभरहवासं रयणविह्णो भुंजिऊण सो वि मरिऊण मोक्खं गओ। एवं राय! इक्खाग10 वंसे आइच्चजसादी जियसत्तुपज्जवसाणा असंखेजा रायाणो संजमं पिडविजित्ता कालधम्मुणा संजुत्ता मोक्खं सग्गं गया । तुब्म वि पिया सुमित्तो नाम राया अजिअस्स
अरहभो पासे संजमं पिडविजित्ता मरिऊण दिवं गओ। ठिती चेव एस रायं! छोयिनम
आजन्म-मरण-न्ति।

कामं मरणं जायइ, जम्मं जम्माओ मरणं भवे एवं । धम्माणुरायरत्तस्स, पुत्तमरणं तेहिं भण्णइ ॥

अण्णं पि ताव रायं! जण्हुकुमारपमुहा सिंड पुत्तसहस्सा जलणप्पहेणं नागेणं कुद्धेणं समाणेणं दिद्वीविसिगणणा णिडुहिउं मासरासी कया।

ततो सो राया एवं सयणरादीणं पिडणो पुत्ताणं च मरणं सोऊण विगयसण्णो विमुक्ष-संधिवंघणो धस ति धरणीयं छंसि सिनविडिओ। ततो उक्खेवताळियंटवाएणं सुहसीयछेणं 20 आसासिओ समाणो अमर्च छवइ—कहं मम पुत्ता जलणप्पहेण नाएणं कुद्रेणं दिशीचे-सविसिगाणा निहद्वा ? किं वा कारणं ? । ततो अमर्चण जहावत्तं सबं परिकहियं।

एत्यंतरे अद्वावयसमीवविसयवासिणो जणवया खविद्वया रायाणं पायविद्वया विण्णवेति—सामि! कुमारेहिं गंगा महानदी अद्वावयमाणीया, सा मग्गमलहमाणी सबे जणवए जलेण विणासेइ. तं अरुहह महारायं! गंगं महानदिं एगमग्गेण समुद्दगामिणि काउं 25 ति । ततो राया भागीरहीं वालं पुत्तं आणवेइ—गच्छ तुमं राईहिं सिद्धं अमबेहि य दंडरयणं गहाय अद्वावयपवयं. तत्य जलाणपहं नागं अग्य-बिल-गंध-धूव-मलेहिं सक्कारिता, तेणाऽणुण्णायो दंडरयणेण खणावेमाणो गंगं महानदिं एगमग्गेण सागरं णयसु । ततो भागीरहीकुमारो रण्णो आणत्तियं पिलिच्छऊणं, दंडरयणं गहाय सबल-वाहणो राईहिं अमबेहिं य सिद्धो गओ अद्वावयपवयं। तत्य अद्वमं भत्तं पिगिण्हऊण दुव्भ-

<sup>्</sup>रशां • विनाऽन्यत्र—्वस्त्रंसि निव° उ० मे०। व्यस्त्रं निव° क ३ गो ३ ली ३ ॥ २ सा पत्तमरू° शां० विना ॥ ३ महाकार्य गंगं शां० ॥

अहमभत्ते परिणममाणे भागीरहिं उविडिओ। ततो भागीरहिणा अग्व-बिल-गंध-महधूर्वण सम्माणिओ समाणो छवइ—िकं करेमि ते ?। ततो कुमारेण छिवओ—तव पसाएण दंडरयणेणं गंगं महानिंद एगमग्गेण समुद्दगामिणिं करेमि। ततो नागेण छिवओ—
गच्छ, सिग्धं करेहि. जे भरहे नागा ते सबे मम वसाणुग ति। ततो भागीरही रहमारुद्दिय दंडरयणेण नैंदिं आगरिसित कुरुजणवयाणं मज्झेण फुसंती हित्थणाउरं नीया 5
दिक्खणेणं कोसलाणं, पच्छिमेणं जैत्थ य नागाणं भंजइ भवणाणि तत्थ बिंद दुछयइ,
ततो नागवछी पवत्तो, पयागस्स उत्तरेणं, कासीणं दिक्खणेणं, कत्थइ विंझमुवगम्म,
मगहाणं उत्तरेणं, अंगाणं दिक्खणेणं अणेगाणि य नदीसहस्साणि परिवद्दुमाणी गंगा
सायरमवतारिया। तत्थ गंगासायरं नाम तित्थं। जणहुणा आगरिसिया पुत्तं तेण भण्णइ
जण्हवी। भागीरहिणा ततो पच्छा भागीरही। गंगं महानदीं सायरमवतारिता गतो 10
सागेयं नयरं सगरचक्कवट्टिणो निवेदेइ—अवतारिया मया गंगा सायरं ति। गाहा—

ततो अवत्तगं पुत्तं, भागीरहि भरहसामियं ठविय । पवज्जमञ्भुवगतो, अजियजिणिदस्स पासम्मि ॥

'सगरस्स रण्णो पुत्तोहें भिण्णं' ति तेण 'सागरभिन्नं'ति तं भवणं भण्णइ ॥

तत्थ य अहं जलणप्पहस्स नागस्स भजा उववण्णा। एस य एणियपुत्तो राया मम 15 सुक्षो उजाणे मम आययणं काऊण तत्थ मे अचं ठवेऊण अहण्णहणि गंध-मह-धूवेणं पू-जेइ। अहं पि य से पुवनेहेण सण्णिहिया इच्छिए भोए दलयामि।

अह मे अण्णया कयाइं धूयत्थी अहमभत्तेण आगंपेऊण छवइ—धूयं मे उविवेहि त्ति । ततो मि अहं संभंता 'कहं से धूया होज्ज ?' ति ।

एत्यंतरे धरणो नागराया अट्टावयं पवयं गच्छइ। अम्हे वि य तत्थ गया धम्माय-20 रिए संत-पसंते अणगारे ओहिनाणी परेण विणएणं वंदामो, संसए तत्थ पुच्छामो। अध ते भयवंतो धरणेणं णागराइणा पुच्छिया—भयवं! अहं किं सुछहबोही? दुछहबोही?, इओ वा उबिट्टिफणं किंह उवविज्ञिस्सं? ति। ततो तेहिं धरणो णागराया भणिओ—तुमं इक्षो इंदत्ताओ उबिट्टिता एरवए वासे ओसप्पिणीए दसचोइसमो तित्थयरो भविस्सिस. एयाओ य तुब्मं छ अग्गमहिसीओ अल्ला अक्षा सतेरा सोयामणी इंदा घणविज्ञुया 25 अल्लं मोत्तूण सेसा उविरमपंच तव गणहरा भविस्सित. एका तत्थ देवी अल्ला इओ सत्तमे दिवसे उबिट्टिफण इहं भरहे वासे एणियपुत्तस्स रण्णो सुया होहिति. अद्वभरह-सामिस्स पिडणा सिद्धं भोए भुंजिऊण संजमं पिडविज्ञत्ता सिद्धं गमिस्सइ। एयं सोऊण धरणो नागराया परितुहो देवीहिं समं जहागयं पिडगिञो।

अहमिन ते भगवंते पहिनंदिऊण पुच्छामि—एस पुण अलादेवी पुत्रभवे का आसि 30 ति १ धरणो य १। ततो ते अणगारा छवंति—

१ °ण भणियं शां०॥ २ नतिं आ° शां०॥ ३ जस्थ जस्थ नागा शां०॥ ४ व्यावहस्स शां०॥ ५ हका व उ:२ भे० विना ॥

व॰ ईि॰ ३९

### पियंगुसुंदरीपुबभवसंबं**धो**

महुराए जणवए सुगगामो नाम गामो आसि । तत्थ सोमो नाम बंभणो । तस्स सोमदत्ता भजा, तीसे सुया गंगसिरी नाम आसि परमरूवदरसणिजा अरहंतसासण-रया विरत्तकामभोगाभिकासा । तत्थ य जिक्खलो नाम बंभणो तं गंगसिरिं वरयइ, 5 सा य निच्छह । ततो सो तं अलहमाणो वरुणपरिवायगसयासे परिवायगो पवइओ । इयरी य गंगसिरी सुवयअजाए समीवे पवइया । सो य जिक्खलपरिवायगो गंगसिरिं पवइयं सोऊण साहुसयासे पवइओ । एत्थ पाढो अणुपवितओ तिदंडीणं । ततो ताणि दोणिण वि कालगयाणि समाणाणि जिक्खलो धरणिंदो जातो, गंगसिरी तस्सेव धर-णस्स अल्ला नाम अग्गमहिसी जाया । इश्रो सत्तमे दिवसे उविदिति ॥

ततो अहं आगंतूण पुत्तं भणामि—होहिति ते सुया परमहत्वद्रिसणिजा। ततो सा देवी सत्तमे दिवसे उबट्टिजण एणीस्ययस्स रण्णो ध्रया आयाया, काळसमएण जाया। जम्हा पियंगुमंजरिवण्णाभा तेण से नामं कयं पियंगुसुंदरि ति । अणुपुवेणं संवद्गिया जोव्वणगमणुपत्ता रूवेण परमरूवा । ततो से तुद्देण पिउणा सयंवरो दत्तो । ततो सबे अद्भग्रहसामिणो जरासंधप्पभितयो सेंबे रायाणो तं सोऊण आयाया । ततो पियंगु-15 संदरी ममं छवइ—सयंवरं वयामि ?। मया भणिया—न ताव तव भत्ता आगच्छइ। सा एसा तव पुत्त ! रायाणी सयंवरे निच्छिया, जीए जियाए मे परायाणी (?) पुत्तं जुद्धे खब-हिया। तया मम संदेसेण ते सबे जरासंधप्पिमतयो एगेण रहेण एणियपुत्तेण दिसोदिसिं फेरिया। ततो ममं राया भणइ-किं मण्णे कारणं कण्णा वरं नेच्छइ ? ति । ततो मया ळवियं--एसा भविस्सइ सबनरिंदाहिवपिडणो भज्ज ति सो न ताव आगच्छइ. जया 20 आगमिस्सइ तया ते किहस्सामि । जैया सि पुत्त ! बंधुमतीए समं अंतेडरं गतो तैया य सि णाते दिहो । तेंओ एया एयस्साकामागङ्गोणं अणहर्हा (?) । अहमभत्तेण य सा ममं आकंपेऊण पायविदया छवइ-अजा ! तुमं पभावेण अजाउत्तेणं समं समेज ति । मम य संदेसेणं गंगरिकखओं समीवं ते आगतो । सो य तुमे पिंडसेहिओ । एयमहं अहं तब समीवमागया । तं तुमं पुत्ता ! वीसत्थो अंतेष्ठरं पवेसेजासि ति । राई पि अहं 25 विबोहिस्सामि ति । जं च गंगरिक्खओ विण्णवेइ तं खिप्पं करेजासि ति । अमोहं च पुत्त ! देवद्रिसणं संकहाय, तं वरेहि वरं, वरदा ते अहं । ततो हं तं देविं पयाहिणं करे-ऊणं सिरम्मि य अंजिल रयामि-जया हं अम्मो ! तुन्मं सरिस्सामि कारणे उपपण्णे. तदा अहमवि तुब्भेहिं सरियद्यो. एस मे बरो ति । तओ जहागयं गया देवी वसदेववयँणा ॥ ततो तीए देवीए कहियं रण्णो-जहा पियंगुसुंदरीए भत्ता आगक्षो, सो व अंतेचरं 30 पविसिद्दी । ममं पि य सविन्द्दियस्य सातिसया र्यणी समतिच्छिया ।

२ °स्पेंक्स्स श्रां०॥ २ सम्बे गमरा° क २ ॥ ३ जहुवा शां०॥ ४ तहुया श्रां०॥ ५ समी पाएय साकासा शां० विना॥ ६ रायं महं शां०॥ ७ °यणं की ३॥

ततो बितियदिवसे सुहुनुग्गए स्रिए गंगरिक्खओ आगओ ममं पणामंजिल काऊणं विण्णवेइ—सामि! जं तुमए अईयदिवसे भणिया(यं) तुब्भेहिं य छवियं जाणामि ताबं ति. जह भे परिचितियं तओ तस्स कीरउ पसाओ ति । तओ मया सुचिरं चितेऊण छवियं— उज्जाणे भवच समागमो ति । (प्रन्थापम्—८७००) तओ विसिज्जिओ गंगरिक्खओ । मए वि य विसयजोग्गो कओ अप्पा । ततो मं अवरण्हकालसमयंसि विहीए निगाच्छ-5 माणं जणो छवइ—अहो ! इमो विद्यो ति ।

एवं ससंकिओ हं, गओ उज्जाणं परमरम्मं। तत्थ य बलिनिमित्तेण, नागघरं आगया कण्णा।।

ततो गंगरिक्खओ सबं उज्जाणं सोहेऊण तत्थ कण्णं अइजणं पयत्तेणं दारं रक्खित ।
ततो हं गंधवेण विवाहधम्मेण कण्णं विवाहेऊण अतुले तत्थ भोए भुंजामि । ततो मे गंगर-10
किखंओ लवति—विसजेह सामिपादा! देविं ति । तओ सा ममं लवह—न हु जुज्जित अक्खिविं अवितण्हाए ममं नाध! ति । एवमहं चिरिविंतियाणं मणोरहाणं इच्छं पूरेमि ।
तओ पुणो गंगरिक्खओ लवह—तुज्झं सामिपाया! सिग्धं महिलावेसो कीरउ अंतेउरं पविसमाणेणं। ततो मए किहिंचि दुक्खेण पिटवं मं । काऊण य महिलावेसं

पवहणं आरुहिय पयत्तेण अइनीओ कण्णाय वासघरं । भुंजामि तत्थ भोए, अणुसरिसे देवछोयाणं ॥

15

पत्तो य ततो प्रभाए गंगरिक्खओ देविं छवइ—नीणेह सामिपादा। ततो सा (सो) पाय-विषयाय छिवओ देवीए—सत्ताहमेव देहि वरं। ततो भीतो छवइ—अहो ! मओ हं ति। ततो सत्ताहे पुण्णे विण्णवेइ—सामिणी! निज्जिहि ति। ततो सामिणा छिवको—अम्ह वि दिज्जिष सत्ताहो ति। 'नहो मि'ति भणंतो तओ पुणो एइ सत्ताहे। ततो णं पुणो कोमु-20 इया छवइ—अम्हेहिं किं उवाहणाओ खइयाओ १, जह ते एएसिं सत्ताहं वरो दिण्णो तहा अम्ह वि देहि ति। एवं मे तत्थ एक्कवीसं दिवसा मुहुत्तसमा अइच्छिया।

अह य मे आगओ गंगरिक्खुओ विण्णवेद भीओ सुकोट-कंठो—सामि ! अंतेषरे अमब-दासी-भिश्ववग्गेसु सवजणिम य विष्णायं जायं ति, फुढियं पुरीए—कोट्ढुं कण्णंतेषरं समन्मंति (?)। इयरए मालागारा भणंति—गंधाँ भंडाइया (?)। ततो कोमुदिया छवइ—जइ 25 पुरवरीए कोट्ढुं फुरियं तओ अच्छंति सामिपाद ति। ततो तं स्ववेक्खा गंगरिक्ख्यं दीण-कछणुगं अहं छवामि—मा भाहि, गच्छ, रायाणं छवाहि—जं भे देवीए अइरियाए भणिया तं तहेब, पविद्वो अंतेषरं कण्णाए भत्तारो ति। सो मया पछविओ निग्गतो गओ रावसमीवं।

तत्तो अणुमुहुत्तस्स एँति कोमुदिका किलिकिलायंती । अह गंगरिक्सओ एइ पूरुओ सामिपादेहिं॥

30

१ °मो देवो त्ति क १॥ २ आं विनाऽन्यत्र °ओ स्विको विस्त श्ली १ गो २ छ० मे ० । °ओ अविद्विको विस्त क १ ॥ १ को इंक शां ० ॥ ४ व्यारंडा उ २ ये ० दिना ॥ ५ को इंक शां ० ॥ ६ व्यारंडा उ २ ये ० दिना ॥ ५ को इंक शां ० ॥ ६ व्यारंडा उ २ ये ० दिना ॥ ७ व्यक्ति को अर्थ ।।

सो कडगथंभियभुको, जंपति पादपडिअउविद्धिको तुहो। अवतासिओ य सका-रिओ य कण्णाकिह्यमित्ते।। रायाणुरूवसरिसं, कङ्णाणं में कयं नरवइणा। दोहिं पिइयाहिं सहितो, भुंजामि तिहं वरे भोए।। 'रूवेण जोवणेण य, तीए णयरीए सरिसिया छोए। पियंगुसंदरीए निध्य ति, एवं हिययेण विंतेमि।।

ता अलं ममं तीआ-ऽणागयाहिं भजाहिं, इहेव मे अवत्थाणं कायवं ति एवं चितेतो सुत्तो हमिति ॥

#### ॥ पियंगुसुंदरीलंभो अहारसमो सम्मत्तो ॥

10 पियंगुसुंदरीङंभग्रन्थाग्रम्---७०२-१

सर्वेग्रन्थाग्रम् --- ८७२८- १५

# \*एगवीसइमो केउमतीलंभो

\* <sup>†</sup>पियंगुसुंदरीछंभं सवित्थरं एत्थंतरे वण्णेऊण

तक्षो पियंगुसुंदरीसमीवा णेति पभावती मे सुवण्णपुरिं नयि सोमसिरीसयासं।
15 तत्थ य पच्छण्णं अच्छमाणो माणसवेगेण दिहो। तेण वि य बद्धो। वेगवतिय जणो य सबो मे पक्खेण ठिओ—कीस बज्झति ?। [माणसवेगो] भणइ—मम एतेण भगिणी सयमेव पिंडवण्णा। इयरो भणइ—मम भज्जा तुमे अविहया। माणसवेगो भणइ—सा मम पुबदिण्णा, ववहारो होड ति। तेण य मे समं बल्रसीहस्स पुरीए वेजयंतीए ववहारसंबंघेण। अंगा-रक-हेफेंग-नीलकंठेण समं जुज्झं लग्गो हं। पभावतिदिण्णाय पण्णासीए ते चत्तारिवि 20 जणे सपरिवारे जिणिता। माणसवेगो ताव सेणं मुक्को जाव सोमसिरीए गतो सरणं। माताए य से अहं पुत्तभिक्खं जाइओ। सोमसिरीपयण्णाहेडं च रुहिरैप्पायं च काऊण मुक्को। एवं पराजिओ सेवइ मं किंकरो व। भणइ य मं सोमसिरी—महापुरं ववामो। ततो माणसवेगविडविएण विमाणेण गयाणि महापुरं। विसिज्जओ माणसवेगो। संखरहसंतिओ दूतो आसे गहेऊण आगतो सोमदेवसमीवं। पुच्छिओ य सोमदेवेण— 25 किह संखँरधो देवपुतो ? ति। ततो सो पकिह्ओ—

मिहिलाए सुमेरू राया, धारिणीए तस्स पुत्ता तिण्णि आसी निम-विणमि-सुणिम-नामा । दोहिं समं पबइओ राया । परिणेबुया दोण्णि । नमी अहंगमहानिमित्तेणं

१ °तीवव° उ० मे० विना ॥ २ °फल (त)नी° उ० मे० विना ॥ ३ °हिरुप्पाडणं च उ० मे०॥ ४ °खडरो हुनपु° उ० मे० विना ॥ ५ पाडिणी° उ० मे० विना ॥

<sup>\*</sup> सर्वेष्वप्यादशेंषु एकोनिवंशो विंशतितमश्चेति लम्भकयुग्मं न दरीहरूयते ॥

<sup>†</sup> सफुलिककोष्ठकान्तर्गतोऽयं अन्यसन्दर्भः केनचिद्धिदुषा द्वितीयखण्डापरपर्यायेण मध्यमखण्डेन सह सम्बन्धयोजनार्थमुपन्यस्त इति सम्भावयामः । सर्वेष्वप्यादर्श्वेषूपळभ्यतः इससाभिर्मूल आहतः ॥

ओंसण्णी विद्दरंतो फरुससालाएँ वत्तवयं भासिऊण गतो पुरिसपुरं । तत्थ अलंबुसं कण्णं पासेति । भुंजिऊण लेणे स अच्छमाणो लक्खणेहिं सुइओ अमबेण मणिओ-नोण्हस रजं कण्णं च । ततो सो सवाछंकारविभूसिओ जणविम्हयनिमित्तं सो राया निग्गतो । सो य कित्तिंममंजूसाए आणीओ। अलंबुसाएँ संखरहो पुत्तो जाओ, तेण देवपुत्तो ति॥ \* ]

अण्णया अस्सं वाहेंतो हेफहेण हरिओ। दूरं गंतूण पुटीए आहओ। तेण मुक्को 5 पडामि हरते महते । उत्तिण्णो मि हराओ, पत्तो समं भूमिभायं । चितियं च मया-को मण्णे अयं परेसो ? ति । दिहा य मया छिण्णसेछकडगाओ निरालंबणातो सियपक्खा विव खगा ओवतमाणा दुवे चारणसमणा । ते य पत्ता खणेण वसुहातले । विज्ञाहरगईओ से पुण सिग्वतँरिं गतिं तकेमि । ततो मया विण्णाया, जहा-चारणसमणा इमे भयवंतो ति । वंदिया य मया पत्रिक्खणीकाऊणं । तेहिं [ \* तिन \* ] समं पत्तो एगं आसमपयं 10 निहाणमिव समाहीए, साउफलपायवसमाउलसंभवं, सोममिग-सडणसेवियं। तत्थ य अगितथ-कोसियप्पमुहा रिसयो विविहतविकससरीरा ते साहवो दृद्रूण जम-निर्धम-विग्गहवंतो परमपीइसंपडत्ता बहुमाणपेणया 'सागयं तवोधणाणं ?' ति बुत्तूण संठिया । ते वि मुणिणो फामुए भूमिभागे कयकायविष्टस्सग्गा आसीणा। पुच्छिया मया रिसीहि य-कओ एह भयवं ! ?। तेईं भणियं-सुणह-15

अम्हे वेयहूपाद्संबद्धं अहजोर्यंणूसियंधरमऽद्वावयं विविद्धाउक्यंगरागं उवागया तत्थ य परमगुरुणो उसहस्स अरहओ परिनिवाणभूमिए भरहस्स रण्णो पढमचक्कवट्टिणो संदेसेण देवाहि द्विर्थवह गिरयणेण सवायरेण सुहेण निम्मियं सवरयणामयं मउडभूयमिव तस्स गिरिणो जिणायतणं देव-दाणव-विज्ञाहरपयत्तकयमचणं । तं च पयाहिणं करेमाणा पविद्वा मो पुरिच्छमदुवारेण । ततो अम्हेहिं दिद्वा इमीए ओसप्पिणीए चउवीसाए वि 20 अरहंताणं पमाण-वण्णोववेयाओ पइकिगीओ देवाण वि विम्हयजणणीओ, किमंग पुण मणुयाणं ?। ताओ य परमसंविग्गा वंदिऊण थोऊण य संठिया मो। बहुए दिवसे य णे तत्थ गयाणं न निवद्वंति दिवसा निसा वा पभासमुद्एणाऽऽयतणस्स । ततो पडिनियत्तमाणा य सम्मेयपवयमागया । तत्थ य एगुणवीसाए वीसुतजसाणं तित्थयराणं परिनिवाणभूमी वंदिऊण इमं चक्काउहस्स महेसिणो निसीहियं कोडिसिछं संति-कुंथु-अर-मिल-मुणि-25 सुवय-निमिजिणाणं च तित्थेसु बहूहिं निवाणाभिमुहेहिं अणगारेहिं सेवियं दृहुमुवगया ।

ततो ते रिसयो अहं च एवं सोऊण परितोसस्सवियरोमकूवा पुणो विण्णवेमो त्ति-

१ °सण्णं बि॰ उ० मे । °सण्णो बि॰ ली ३॥ २ °ए सक्तर की ३॥ ३ माणिक उर मे ०॥ ४ ही ३ विनाइन्यत्र-पासेते अं° गो ३ मो० शां । पसाप अं° कसं ० संसं ० उ० मे० ॥ ५ कसं ० संसं ० उ० मे॰ वासं॰ खं॰ विनाडन्यत्र— 'सिविवजासा उ आ' ली ३ शां॰ ॥ ६ 'ए णंकारे पुण्णो जाओ ली ३ वा॰ शां ।। ७ °तरग शां विना ॥ ८ °यमे वियरिसम्बाह शां । °यमविवसविम्बह प्र मे ।। ९ शां विनाडन्यत्र -- 'परवा सा' ली ३ क श्गो श। 'पराणं सा' उ० मे० ॥ १० 'वणाणू' शां० ॥ ११ 'यवे-बद्दगिरिवण्णणेण सन्दा<sup>०</sup> शं० ॥

जइ मे नित्थ नियमोपरोधो तो कहेह संतिस्स चक्काउहस्स य महाणुभावस्स पर्भवं. तुब्मं वयणाऽणुमयं सोउं ति । भणियं च साहुणा एनेण—नित्थ उवरोहो, पसत्था तित्थयर-गणहरकहा पुच्छिया तुब्भेहिं भवियजणपीइजणणी. किहं मे आ समित कहं संति-तित्थयरसामिणो ति—

#### 5 संतिजिणचरियं

अत्य इद्देव भरहे वेयहे पवए दाहिणाए सेढीए नयरं पभूयरह-तुरय-कुंजर-मणुस्सं रथने उरचक्कवालं । तत्य य जलियजल णसरिसतेओ जलणाजडी राया, तस्स भजा वायुवेगा । तीसे पुत्तो अको विव दित्ततेओ विडलकित्ती अक्कित्ती नामं, सयंपभा य कण्णो पभा विव सहस्सरिसणो अभिगमणीया, को मुदिरयणी विव रमणीया, विमुक्क-10 पंका विव कमलिणीलया । कमेण विद्वुया, कला सु य विसिद्धा जाया य क्वमई विव देवया निर्वंहितेयसरीरलावण्णा विज्ञाहरलोए अक्खाणगभूआ । अभिनंदण-जयनंदण-चारणसमणसमीवे सुयधम्मा सम्मत्तं पडिवण्णा ।

अण्णया य पद्मदिवसे पोसहं अणुपालेऊण सिद्धाययणकयपूर्या पिडणो पासमागया— र्ताय ! सेसं गिण्हहि-ति । पणएण य रण्णा पडिच्छिया सिरसा । ततो णेण णिज्झाइया 15 परितोसवसविसप्पियनयणज्ञुयलेण । चिंतियं च णेण-अहो ! इमा एवंसंदरह्वा किह मण्णे अणुसरिसं वरं रूंहिज ?-ति एवं चितिऊण विस्रजिया—वैश्व पुत्त !, पोसहं पारेह ति । विवित्ते य पएसे सुस्सुतपग्रुहे मंतिणो भणति—भो ! सुणह, सर्यंपभा कण्णा पत्तजीवणा, चितेकण कळ-रूव-विण्णाणसरिसं से वरं निर्दिशंह ति । ततो सस्स-एण मंतिणा भणियं—सुणह सामि !, अत्थि रयणपुरे मयूरग्गीवस्स नीलंजणाए पुत्तो 20 आसग्गीवो विज्ञाहराहिवो दाहिणहुभरहराया. अण्णे वि से कप्पगं वहंति, तस्स देया। बहुस्सुएण य छवियं-न जुत्तो वरो आसरगीवो सयंपभाए सामिणीए. सो अइकंतजो-वणो मन्झिमवए वर्रति. अण्णे पुण उत्तरायं सेढीय बहुवे विज्ञाहरा कुलसीलविधुँद्धा रूव-स्सिणो देवकुमारा इव, तेसि अण्णयरो चितिज्ञत ति । एत्थंतरे छद्धावगासेण सुमङ्गणा विण्णविओ-देव ! सुद्र भणियं एएण. अत्थि पभंकरायं नयरीयं राया मेह्(प्रन्थाप्रम्-25 ८८००)वाहणो. तस्स महादेवी मेहमालिणी, तीसे पुत्तो विज्ञाहरो विज्ञाप्पहो कुमारो पसत्थलक्खणोव वेयसवंगो, कलास वि य गहियपरमत्थो तस्स भगिणी जोडमाला अजण्णसरिसेणं रूवेणं. मया सिद्धाययणमहिमाओ पिडनियत्तमाणेण य दिहा. ततो मे चितियं-कस्स हु विजाहररण्णो इयं दारिया ?, 'अक्ककित्तिस्स जुयरण्णो जोगैंग'ति मण्णमाणेण अणुसरिया, गया णियगपुरं सपरिवारा. दिहो य मया विज्ञुप्पभी महप्प-

१ °अवं क्लोइति तु° शां०॥ २ °क्ला, सा य पभा शां०॥ ३ °वा तबस्व° शां०॥ ४ क ३ गो ३ विनाइन्यत्र— वहयतेयसरी° डे० उ० । वहयसरी॰ ली० य० शां०॥ ५ ॰ ला दिक्वाययण ली ३॥ ६ देव! सेसं शां०॥ ७ ॰ आए एवं सुंदरस्वाए कि॰ शां०॥ ८ कमेळ शां०॥ ९ वज्र ति । विवि॰ की ३॥ १० ॰ सज्ज ति शां०॥ ११ °विज्ञ ता ली ३ विना। १२ ॰ कोचं ति म॰ ली ३॥

भावो. उवलक्षण य से कुल-सीलगम्मं इहाऽऽगओ मि. तं जोग्गो कण्णार्यं विज्ञुप्पही वरो ति । तदंतरे सुयसायरेण भणियं—सामि! इमा कण्णा पहिल्ला कलाविसारवा लक्ष्णण-वंजणगुणोववेया लक्ष्णसा सवविज्ञाहरपत्थणीया, न यावि रायविरोहो, ततो सर्यवरो सर्यंपभाए मम रोयइ. विदियं कीरज राईणं ति ।

एवं भणिए जलणजडी राया सुयसागरमती पैरिघेतूण मंतिणो पूण्ड । संभिन्नसीइं 5 च नेमित्तं सहावेऊण सुहासणगयं पर्यंओ पुच्छइ—अज्ज! कण्णा इमा पत्तजीवणा किं आसगगीवस्स देया ? अह अण्णस्स विज्ञाहरस्स ? सयंवरे वा इच्छियं वरेड ?-ति एवं पुच्छियं । जोइसपारओ वियारेऊण पभणिओ—सुणह महाराय! जहा साहवो कहयंति—पढमजिणो किर भयवं उसहसामी भरहेण रण्णा अट्ठावए समोसढो पुच्छिओ आग-मिस्से जिणे चक्कवृष्टिणो बलदेव-वासुदेवा य. ततो तेण वागरिया भविस्सइ जो य 10 जिम्म काले, भविस्सइ य जो य सि पभावो. तत्थ पुण दस अरहंता वोलीणा, चत्तारि चक्कवृष्टिणो जहानिहिद्दा य. इयाणि बलदेव-वासुदेवा पयावहस्स रण्णो पुत्ता अयल-तिविद्दु ति. एस ताव पोराणा सुती. निमित्तं पुण पडुष भणामि—आसग्गीवं समरे पराजेऊण तिविद्दू सविज्ञाहरमहुभरहं भोच्छिहिति, तुन्भं विज्ञाहरसामित्तं वियरि-हिति. एसा य दारिया तस्स अग्गमहिसी भविस्सइ पुत्तवंती, ण विचारो-ति भाविए 15 परितुद्दो राया नेमित्तं विचलेण अच्छायणेण गंध-महसंपयाणेण य पूइता विसज्जेति— एवमेव अवितहं जहा भणियं तुन्भेहिं ति । मिरचीदूयं पेसेइ पोयणाहिवस्स प्याव-इस्स कण्णप्ययाणिनिसत्तं । तेण वि य 'परो मे अणुगाहो'ति पडिच्छ्या ।

इओ य आसरगीवस्स आसर्बिंदुणा णेमित्तिएण पुच्छिएण निवेदियं—अत्थि ते पिंड-सत्तू. 'कहं जाणियवो ?'ति कारणं भणामि—जो दूयं आधिरसेज चंडसीहं, सीहं ई 20 अवरंते दुद्धिरसं विवाएजा तं जाणमु ति । ततो दूए सवरायकुछेमु पेसेइ। पृह्या कप्पाए गहाय आगच्छंति । चंडसीहो य पोयणपुरं पेसिओ कप्पागस्स । सो अयल-तिविद्धृष्टिं खलीकओ । रण्णा अयल-तिविद्धृणं असंविदितो पृह्ओ विसिज्जो । आसरगीवेणं विज्ञाहरा पुणो पेसिया—तव पुत्ता भहाबछवका सीहभयं पिछ्छमेण पर्समंतु ति । तं सोऊण तिविद्धृ गतो तं देसं । दिहो य णेहिं सीहो महासत्तजुत्तो । 'पायचारी एस, न 25 सोहइ मे रहगयस्स एएण समं जिल्लायं' धरणीयछमवितण्णो । पुणो चितेइ—एस निरा-उहो, न जुत्तं साउहस्स जुन्तिग्रं—ति पविद्धं णेण खग्गं । बाहुपहरणेण य अणेण पह्ओ सीहो । पेसिओ य आसग्गीवस्स । ततो सोऊण परं विम्हयं गतो—अहो ! धरणिगोय-

१ °य विष्णायभावो वरो शां० ॥ २ °ष्णा कष्णापिक्ष्वकछा शां० ॥ १ पिक्षियंतिछण मं शां०॥ ४ पर्यात्तओ शां० ॥ ५ °णे बारस चक्कविष्टणो णव बळदेव-वासुदेवा य । तेण वागरिका भविष्सक् य जो अभ्मि काळे, भविस्सत्ति य जो य सिं पभावो शां० ॥ ६ विरिंचीं दूर्य उ० मे०। वरंचेववूर्य शां० ॥ ७ °का, सीहं च ळी ३ विना ॥ ८ शां० विनाऽन्यत्र—च अरिहात्त दुद् ॰ क ३ गो ३ ळी ३ । च अहरते दुद् ॰ उ० मे०॥ ९ महासीह ॰ शां० क्षं० विना ॥ १० ॰समक्षु शां० ॥

रस्स अब्सुयं कम्मं ति । संकिओ य जलणजडिस्स अभिक्लं पेसेइ सयंपभानिमित्तं । ततो तेण कालहरणपरिभीएणं रितं नेऊण सपरिवारेण दिण्णा कण्णा तिविहस्स । कक्षाणे वट्टमाणे हरिमसुणा अमचेण सुयपरमत्थेण निवेदियं रण्णो आसम्मीवस्स । कुद्धेण आणत्ता बलवंतो विज्ञाधरा—ते धरणिगोयरे पयावइसुए हंतूण, जलणजार्डि बंधि-5 ऊण, सयंपभं में सिग्धं उवणेह ति । ततो हरिमंसुणा सामंता अहप्पहाणा आणता । तेहिं य विज्ञाहरो द्तो पेसिओ। तेण य गएण जलणजडी पयावती य भणिओ-सिग्घं अप्पेह कण्णं, रयणाणि रायगामीणि, सरणं च उवगयवच्छलं आसग्नीवं उदेह त्ति । तेण भणियं-दत्तायं न पभवइ सयणो राया व ति । तद्णंतरे दंतप्पहाभासियनभो-भागेण तिविद्रुणा भणियं-जइ भे समत्थो सामी पराजेऊण तं कण्णं हरत. एस अहं 10 नीमि बलसहिँ ओ. किं सउणो विव हियामिसो बहुं रवइ ?-त्ति विसि जिओ दूओ। निवे-इयं च णेणं आसरगीवस्स । संदिद्वा य णेण विज्ञाहरा-वश्रह णे लहुं विवाडेह त्ति । ततो ते विविद्दविउद्दवियजाण-वाहणा पत्ता तं पएसं । जलणजडिणा य तिविद्वृहितेसिणा खरमारुएणेव बलाहगा पडिहया, भणिया य-मा विणस्सह, वबह, जं भे सामिणो खरगगीवस्सँ इयंतं दरिसेंड. जइ तरइ मरिडं ति एड 15 छद्दं ति । ततो ते अलद्धपसरा गया निवेदयंति आसग्गीवस्स पभावं तिविद्धस्स-सामि! सो किर अम्हे पच्छतो रहावत्तं पवयमागच्छइ । तं सोऊण आवाहेइ बलाणि । ततो विज्ञाहरवंदपरिवारो संपत्तो । तस्स रहावत्तं निविद्दो खंधावारो । ततो ते विजाहरा तालिपसाय-साण-सियाल-सीहादीणि भीसणाणि रूवाणि काऊण जल-जलण-पहरणा-ऽऽहरणाणि य मुयमाणा तिविद्वुबलं अभिभविउं पवत्ता । ततो तिविद्वया 20 घरणिगोयरा 'अहो ! इमो कण्णानिमित्तो जातो लोगस्स खतो, को मण्णे संपर्य सरणं होज ?' ति निप्पडियारा ठिया । तयवत्थं च छोयं पस्सिकण जलणजडिणा गरुलकेतो भणिओ-देव ! आरुहह रहं, का सत्ती एतेसिं तुन्मं पुरतो वियंभियं ? माया-इंदजा-ळाणि य पडंजिऊणं १। ततो एवं भणिए नियगबळमासासयंतो रहमारूढो । ततो णेण महासँणो संखो उद्धंतो। तं च खुद्धियसमुद्दगंभीरतरसदं असणिसण्णिवायमिव सोउं 25 कंदमाणा केइ विपलाया कामरूविणो विज्ञाहरा, केसिंचि कायराणं करसंगहियाणि सत्थाणि पडियाणि, केइ च्छिण्णपत्ता विव सगुणा पडिया धरणिवट्टे। एवं च तिविद्वणा सरएणेव सारयं सिळळं पसाइयं नियगवळं। तओ विद्वुउं पवत्तो भडाण पइदिवसं आउइसंघट्टो । विवद्वंति जएण बल्लएव-केसना, सीदिउं पवत्तं आसग्गीनस्स बलं।

विसक्तिओ य दूतो तिविहुणा आसग्गीवस्स—एस महं तुमं पि य पैरिहिविओ 30 विग्गहो, किं किवणबहेण कएण ?. सस इव सीहं पडिबोहेऊण लुक्को अच्छित. जइ सि

१ नीणेसि शां०॥ २ बहुं बिर्॰ शां० विना॥ ३ °स्स रुह्यं तं क १ विना॥ ४ उ २ मे० विनाऽन्यत्र—— •सणेण संस्तो की २ । °सणो गरुभवसंस्तो क २ गो ३ ॥ ५ °रिद्विभो शां०॥

रजाकामो एकेण रहेण एकस्स में जुद्धं देहि, अहवा सरणमुबेहि। ततो 'बाढं'ति पडिचिछयं आसरगीवेण। ततो जायगाणि पिच्छगाणि दोण्हं पि सेण्णाणि। इसिवाइयभूयवातिएहि य विकोसमाणेहिं नहयछमण्डणणं। पवता जुन्झिनं तिविद्वा-ऽऽसग्गीवा।
मुंचंति कुसुमवासं वियंतरा केसवरहोवरि। ततो परमरोसरत्तनयणो विज्ञाहराहिवो जाणि
जाणि पयावइसुयस्स वधाय मुयइ अत्थाणि ताणि ताणि अभीयहियओ तिविद्वो दिवा-5
करो विव तिमिरं पिडहणइ विविहेहिं अत्थेहिं चेव। ततो आसग्गीवेण चकं सहस्सारं
तिविद्वुवहाय विसिज्ञयं। तं तस्स पयिक्खणं काऊण चछणन्मासे द्वियं, गहियमित्तं च
पज्जित्यं। ततो तेण तरुणदिवायरमिव आसग्गीविष्णासाय मुकं, तस्स य सिरं गहाय पिढनियत्तं। उक्कुटं च नहयछगएहिं वंतरेहिं—उप्पण्णो एस भरहे वासे वासुदेवो ति।

ततो विज्ञाहरा आसग्गीवपिक्खया भीया विपलाया। ते य जलणजिडिणा महुरवयणेण 10 समासासिया, भिणया य—पणिवहयवच्छला उत्तमपुरिसा, सरणसुवेह वासुदेवं, न वो भयं भिवस्सह । ततो समागया पणया केसवस्स भणंति—देव ! तुम्हं आणाविषेया वयं, मिरसेहाऽवराहं ति । ततो तिविद्धेण हृहमाणसेण पसण्णवयणसिसणा दत्तं से अभयं, जहारिहं च पृह्या 'मम बाहुच्छायापरिग्गहिया सप्सुं रज्जेसु निरुविग्गा वसह'ति । ततो भारहरायाणो सविज्ञाहरा परमपीईसंपउत्ता अहिसेयं कुणंति तिविद्धुस्स । महया बल्स-15 सुदृएण य सोलसिह रायसहस्सेह अणुगम्ममाणमग्गो बल्भहाभिमुहो पयाओ। कोडि-सिलं जोयणाऽऽयाम-विच्छा अयत्तेण बाहुजुयलेण छत्तमिव लीलायमाणो धरेह । परं विम्हयं गया रायाणो तं च वण्णमाहप्पं परसमाणा । तुद्धेहि य पेहि कृण्णाओ सपरिवा-राओ दत्ताओ । जाया य अग्गमहिसी सयंपभा सोलसण्हं देवीसहस्साणं । जलणजडी विज्ञाहराहिवो ठितो । तिविद्धेण विज्ञुप्पहस्स भइणी जोतिमाला रयणमाला विव 20 जोईमाला आणीया अक्कित्तिस्स । एवं तिविद्धुस्स पणयपत्थिवसहस्समज्डमणिमऊह-जलाभिसिक्यमाणपायपीढस्स वक्चइ कालो विसयसुहमणुहवमाणस्स । संतिजिणपुत्वभवकहाए अमियतेयभवो सिरिविजयाईणं संबंधो य

जाया य सयंपभाए पयावर्कुलंबरिदवायरा दुवे पुत्ता सिरिविजओ विजयभद्दी य, कण्णा य कमलिलया विव सुरूवा घणपडलिनगयचंदपिडमा इव कित्तिमती लक्खण-25 सत्थपसत्थरूबाइसया जोइप्पहा नामं। अक्किकित्तिस्स जोइमालाए पुत्तो सुरकुमारो विव मणोहरसरीरो घणपडलिणिगातो विव दिवायरो तेयस्सी अमियतेओ नाम, दुहिया य सच्छंदवियप्पियरूबधारिणीण सुरसुंदरीण विन्हियकरी चिरकालवण्णणीयसरीर-लक्खण-गुणा सुतारा नाम। ततो जलणजडी राया अभिनंदण-जगनंदणचारणसमणकहियं संसीरसरूवं सोऊण अक्किकित्तिस्स संकामियरज्ञसिरी समणो जातो। तिविद्धू य वासु-30

र वियंतरे<sup>०</sup> शां० ॥ ९ शां० विनाऽन्यत्र—्वित्यहं ली ३ उ० मे०। विष्हाहं क ६ गो ३॥ ३ जोयमा<sup>०</sup> क १ गो १ शां० ॥ ४ की १ संसं० विनाऽन्यत्र—्वसारं सो<sup>०</sup> उ२ मे० कसं०। वसारे सो<sup>०</sup> मो० गो १॥ व० हिं० ४०

देवो जोतिष्पभं वारियं जोवणे बहुमाणि पस्सिकण विचलमति-महामइ-सुबुद्धि-साय-राणं चडण्ह वि मंतीणं मयाणि गिण्हिङण सयंवरं रोवेङणं सहरायविदितं करेह, अहाकि-त्तिस्स संदिसइ—विजाहरसिहएण ते इहं जोइप्पभासयंवरे सण्णेज्झं दायवं अकाळहीणं ति । अक्किक्ती वि राया सचिवेद्दिं सह समवायं काऊण अपरिणिद्वियकज्ञो तिविद्वस्स 5 पेसेइ-विण्णवेमि, पसायं कुणह, सुताराय दारियाय तुन्मं पायमूळे मिलिएस पत्थिवेस वियरह सयंवरं ति । (प्रन्थाप्रम्-८५००) तेण वि य 'तह'त्ति पडिस्स्यं । ततो समागया नराहिवा । अक्किक्ती वि अमियतेयं कुमारं सुतारं च गहेऊण महया इड्डीए पोयणपरं पत्तो । दिण्णा आवासा राईणं जहारिहं । ठिया जहासंदिद्वेस ठाणेस । ततो सजिओ मंडवो सयंवरनिमित्तं सिळळभरिय-पडमप्पिहाणसायक्रंभक्रंभोभयपासनिवेसियमणिमंडियतोरणाळं-10 किओ. सरस-सरहिँ महदामपरिणद्धखं भसहरससन्निविद्वो, कणयमयकमलमालापहिँ बद्धविप-ढेपुत्तियाजालो, दसद्धवण्णपुष्फपुण्णभूमिभाओ, घाण-मणद्इयधूवधूविओ। तओ सविज्ञाह-ररायाणो सएसएहिं चिंधेहिं अलंकिय-विभूसिया देवकुमारा इव मंचे अभिरूढा । ततो राया तिविद्रो पोयणपुररायपहेण सम्मिज्ञय-सित्त-सुइएणं समृसियपडायमालाकिलएण जल-थलयमुक्क सुमपह सिएण सबपगइसमग्गो मह्या इङ्कीए जोइप्पभ-सुताराओ चित्ता-साइता-15 राओ विव विरायमाणीओ विज्ञाहरपरिगाहियविर्माणपडिरूवकसिविगासमारूढाओ मंगल-सएहिं थ्रवमाणीओ पुरओ काऊण निग्गतो, पत्तो य मंडवं। उइण्णाओ कण्णाउ सिविगाहिंतो। दिद्वाओं य पत्थिवेहिं विम्हियविसेससुंदरतरनयणारविंदेहिं । ततो तासिं पत्तेयं लिवीक-रीओ कहिंति कुल-सील-क्वा-ऽऽगमे णरवतीणं । ताओ वि ते सदिहीए संधेमाणीओ गंगा-सिंघुओ विव पुरच्छिम-प्रचच्छिमसमुदं उवगयाओ कमेण य अमियतेय-सिरिविज्ञए।तेसं 20 च से निविद्वा दिहीओ, पसन्नाणि हिययाणि। ते य णाहिं रयणमाळाहिं कुसमदामेहिं य अचिया। पुह्वीपतीहि य भणियं—अहो ! सुवरियं, पायसेसु घयघाराओ पलोट्टाओ, उज्जमेसु सिद्धीओ संधियाउ ति । ततो पसत्यतिहि-करण-महत्तेस कयाणि सि कोडगाणि । पृत्रया महीवाळा विसि ज्ञिया। एवं वश्वइ काळो तेसिं अविभत्तविभव-धणाणं विसयसहमणुहवंताणं। अक्टिक्ती विजाहराहिवई कयाइ अभिनंदण-जगनंदणे पियरं च नियगपुरे समो-

अक्काकत्ता विज्ञाहराहवइ कयाइ आभनद्ग-जगनद्ग । पथर च नियगपुर समा-25 सरिए सोडण निग्गतो वंदिउं। कहेइ से अभिनंदगो विसयदोसे, जहा—सद्दादिइंदियत्थेसु पसत्ता पाणिणो बहुं पावं समज्जिणंति, तेण य संचितेण बद्ध-पुट-निकाइएण दुक्खबहुढं संसारं परियँडंति । तभो छद्धसंवेओ कयरज्जपरिश्वाओ अभियतेयं रज्जे अहिसिंचिडण पद्यइओ। तिविद्ध वि अपरिचत्तकामभोगो कालगतो।

क्याइं च सुवर्णणकुंभो नाम अणर्गारो सगणो पोयणपुरं गतो। अयलो तं सोऊण सादरो 30 बिग्गतो वंदिऊण पुच्छइ—भयवं! तिविद्वस्स मे पियभाषयस्स गति साहह चि । ततो

१ ही ६ संसं० विनाऽन्यत्र— भादा जो॰ सं० वा०। भं भद्दे जो॰ उ २॥ २ दिण्णो आवासो रा॰ ही २ विना॥ ३ भाणिदा॰ उ० मे० संसं० विना॥ ४ ॰ दिबुद्ध॰ उ० मे० विना॥ ५ ॰ कसुचि॰ शां०॥ ६ ॰ जक्तपरि॰ वी २॥ ७ ॰ वर्द्दति शां०॥ ८ ॰ गारी नाणी पोष॰ ही ३॥

साहुणा ओहिणा आमोइत्ता भणियं—अयल ! तिविद् अणिवारियाऽऽसवदुवारो अतीव रह-ज्यवसाणयाए वहुं कम्मं असायवेयणिजं समिजिणित्ता णिवद्धणरयाऊ अपइद्दाणे णरए उववण्णो, तत्थ परमासुमं निरुवमं निरंतरं वेयणमणुह्वइ—ित मासिए मोद्दुसुवगतो आसा-सिओ भयवया, भणिओ य—मा विसायं वश्व, सो भयवया आइतित्थगरेण उसहसा-मिणा वसारादिकरो अपिछ्छमतित्थयरो य आदिहो, तं च तहाभूयं भविस्सइ. संपओगो 5 विष्पओगावसाणो. एगमेगस्स जंतुणो सयंकडं सुहा-ऽसुहमणुह्वमाणस्स तासु तासु तिरिय-नरा-ऽमरजाईसु कारणवसेण पिति वेरं वा भवइ, न एत्थ नियमो. न य सोगो किंचि प्यओअणं साहेइ, केवलं धम्म-ऽत्थ-कामाणि हावेति, महमया विसमिव वज्येयवो, सहिते य आयरो कायवो—ित्त भणिओ वंदिऊण 'तहा करिस्सं'ित विण्णवेइ—जाव रज्ञाहिगारे सुते निजुंजामि ति। ततो सिरिविजयं रायं विजयभहं च जुवरायं अहिसिचिऊण रायाहिसेएण 10 बहुनरवइपरिवारो सुवण्णकुंभपायमूले पवइओ परमसंविग्गो अहिगयसुत्त-ऽत्थो तव-संज-मैसुहिओ विहरह। सिरिविजओ य वासुदेवसर्रसे भोए भुंजइ।

कयाई च पुरंदरो इव वियसगणमञ्झगतो रायसहस्सपितृ हो सहागतो अच्छ । साहणो य सोमरूवो ज्वागम्म जयासीसं पर्जजि अण भणइ—सुणह, अहं जोइसविज्ञापारगो, ततो मया नाणचक्खुणा दिहं तं सोजमिरहह. पोयणपुराहिवस्स इओ सत्तमे दिवसे इंदासणी 15 सत्थए पिहिहित, न एत्थ संसओ-ति वोत्तूण हितो । ततो तं वयणं सोऊण महादोसमंतं सवा पिरसा रायाणो य पिरकुविया । विजयभद्देण य रोसभरावियनयणेण भणिओ—जया पोयणपङ्गो असणी पिहहत्ति तदा तव किं मत्थए पिहिहित १ । ततो पिहमणइ—देव ! मा कुप्पह, मम तया आभरणविरसं उविर पिहिहिति ति । एवंभणिए सिरिविजएण रण्णा भीयहियएण भणिओ—अज ! कओ तुन्मं बिज्ञागमो ? ति । असंकिओ भणइ—सुणह, 20 जया बलदेवसामी पवइओ तया हं संनिहें हो हुणो सह पिउणा निक्संतो. मया य अहंग-महानिमित्तमागिनयं. ततो विहरंतो पुरामिणिखेडमागतो. तत्थ मे पिउच्छा हिरण्णालोमि त्ति, तीसे घूया चंद्रजसा, सा मे बाला चेव पुवदत्ता, ततो हं तं दहूणं कम्मभरभारगह- थयाए मंद्पुण्णो पिहभगो. विस्वसुहत्थी य इमं महंतं अत्थागमं दहूण इहागओ मि ति ।

ततो मंतिणो तस्स वयणावसाँणे सिरिविजयभयनिवारणोवायं वियारेजणमारद्धा। 25 एगो भणइ—िकर समुद्दे न पभवइ इंदासणी, तत्थ अकाळहीणं निज्जव सामि ति। विश्वो भणइ—दूसमाकाले किर वेयहे विज्ञा असणी वा न पढइ, तत्थ गृहपएसे एए दिवसा गमेयवा। तद्दको भणइ—समितिच्छयं विहाणं ण तीरद. सुणह—एको माहणो, तस्स पभूएहिं वर्वाइएहिं जातो पुत्तो. तत्थ य एगस्स रक्ससस्स पुरिसो कुळपरिवाडीए निवेदिज्जइ, माहणस्स य वारको जातो. ततो माहणी भूयघरसमीवे रोवइ. तेसिं च अणु- 30

१ करो चरमतित्थ शां ।। २ निगुंजा गो ३ ॥ ३ उ० मे० विनाड यत्र — भसंदिओ शां ।। भसिहिको क ३ गो ३ छ ३ ॥ ४ शिसो मो क ३ गो ३ ॥ ५ श्लायणो शां ० ॥ ६ श्साणे संजायभया निवा शां • विना ॥ ७ एव दि शां ।। ८ श्वालिए शां ।।।

कंपा जाया. तेहिं भणिया—मा रोव, रिक्सिसामो ते पुत्तं रक्खसाउ. निवेदितो य भूएहिं अवहिड निक्सितो गुहाए. गया भूया कहेउ माहणीए 'अग्रुगिन्म पएसे ठविओ' ति. सो य अयगरेण गिलिओ. एवं धुँबए—तवेण सक्का पिहहंतुं घोरा वि उप्पाया. ततो तवं आरहामो सवे वि संतिनिमित्तं सामिणो ति । चउत्थेण भणियं—माहणेण आदिहो पौयणाहिवसस 5 असणिपाओ, न सिरिविजयस्स रण्णो. तं सेयं णे सत्तरत्तं अण्णं रायं ठावेउं ति। ततो नेमि-त्तिणा भणियं—साहु भो महामंती! सि, एयं कायवं, रण्णो जीवियपरिरक्खणनिमित्तं अहमवि आगओ. नियमजुत्तो राया नित्थरिहिति उवसग्गं।

नेमित्तवयणं च परिगाहेऊणं राया जिणाययणमागतो सओरोधो। मंतीहिं वि से वेसमणपिंडमा पिगितिसमग्गेहिं अहिसित्ता सेविज्ञए राओवयारेण। सिरिविजयो वि 10 इब्भसंथारोवगतो सत्तरत्तं परिचताऽऽरंभ-परिग्गहो बंभचारी संविग्गो पोसहं पालेइ। सत्तमे य दिवसे समंतओ मेहा पाउब्भूया सिलेखभारग[रू]या पवणवेगपिवित्थरमाणा विज्जु-ज्ञोवियपासा भयजणणिनिहुरगिज्ञयसणा। ततो मञ्झण्हकाले महया सहेण पासादं वेस-मणपिंडमं च चुण्णयंती इंदासणी पिंडया। राया अभिनंदिओ पगईहिं 'नमो अरहंता-णं'ति निगातो पोसहसालाओ ति । दिहो य तुहेण परियणेण राहुमुहिनैगातो विव 15 गहवती। संडिल्लायणर्रंस नरवईहिं अंतेडरियाहिं य आभरणवरिसं वुहं। सक्तारेऊण य रण्णा पउमिणिखेडं वेसमणपिंडमं च दाऊणं विसिज्ञितो। ततो निरुविग्गो सिरिविज्ञओ अंतेडरवरगतो उववणेसु कयाइ विज्ञाहरसेढीसु सच्छंदं विहरइ।

अण्णया य सुताराए देवीए सह जोइवणं गतो। तत्थ विधेरमाणो रयणचित्तमिव मिर्ग पस्सइ। विण्णविओ य सुताराए—सामि! एस मिर्गणयओ घेप्पड, अइक्रवस्सी कीलणागे ण 20 मित्सिइ। तीसे य मयमणुयत्तमाणो अणुपयाइ णं सिरिविजओ। अवसरइ मिर्गा, थोवं-तरं गंतुमुप्पइओ। इओ य देवीए कूवियसइं सुणइ—कुक्कुडसप्पेण हं खइया, परिर्तायह मं सामि! ति। तं सोऊण नियत्तो अक्रयकजो, पस्सइ णं पिट्टियं धरणिवहे, तिगिच्छिउमारद्धो मंतोसहेहिं। न वहंति य ताणि। ततो परियत्तियनयणा खणेण कालगया। विसण्णो य विलव-माणो मरणक्यववसाओ चियं रएऊण अग्गि च दाऊण देविं सुतारं गहाय आक्रहो। तीसे 25 य केसेहिं अप्पाणं बंघेऊण निवण्णो 'अण्णभेवेऽविमा होही णे पिय' ति सोयंतो अच्छइ। इओ य पोयणपुरे घोरा उप्पाया पाउब्भूया, सहसा धरणी पकंपिया, निवडंति उक्काओ, मञ्झण्हे वि निप्पहो दिणयरो, अपवे य राहुणा धेत्थो रवी, रएण छण्णाणि दिसामुहाणि, खरो मारको पवाइको, उविग्गा पया, खुहिया रायाणो अंतेउरजणो य सह जुवरायणा, आदृण्णा सर्यपभा।

१ सुम्बर तबेण सक्का घोरो वि उप्ताको शां० विना ॥ २ °अञ्चकोवि ° च २ मे० विना ॥ ३ उ २ मे० विना ॥ ३ उ २ मे० विना ॥ २ उ २ मे० विना ॥ ३ उ २ मे० विना ॥ २ ० स्ता मरहवर्द्दे विना ॥ २ ० स्ता मरहवर्दे विना ॥ २ ० स्ता मर्थ के ३ ॥ ५ य रममाणो क ३ गो ३ ॥ ६ णे क ३ ॥ ७ ० से य मणु शां० कसं० विना ॥ ८ ॰ साहि मं भां० ॥ ९ निविण्णो शां० ॥ १० ० सवे मि होहि सि शां० ॥ ११ वसो २० शां० ॥

अह तम्म देसयाले उप्पार्थ पिक्लिकण य सस्तिंदुणा नेमित्तिणा वागरियं—जे उप्पाया इमे तं रण्णो तिवं भयं निवेपंति । संप्र सिरिविजओ जीवियसंदेहे बहुइ. सिग्धं मगाह ति । तं सोकण भयसंभंतहियया रायाणो सकजमूढा सह परियणेण अच्छंति ।

तिन य समप पुजिमिणिखेडवत्थवो संडिल्लायणो जोइसपारओ रहारूढो पत्तो 'न भेयवं'ति भासमाणो । ततो तम्मुहो जणो जाओ । सो य सयंपभाए देवीए वद्धावणं 5 काऊण पुरतो ठितो आसासयंतो । पुच्छिओ य देवीए विणएण—अज्ञ ! सिरिविजयस्स रण्णो खेमं आरोग्गं होज्ज ? ति । ततो निभित्तिणा भणियं—कुसछं महारायस्स बहुं काछं पयाओ पाछिस्सइ. माणसं पुण दुक्खमासी, मुहुत्तंतरेण से पडिवत्ती होहि ति । तं च तस्स वयणं सोऊण निव्वया जाया सयंपभा य सपरिवारा ।

मुहुत्तंतरस्स य कोइ पुरिसो गगणपहेणं चवलगती विज्ज्ञज्ञलकुंडलज्जुयलो दीसइ इंतो । 10 तं दहूणं विम्हिया पलोइंति सबे। पत्तो य तं पदेसं 'अणुजाणह ममं'ति उवहओ, उवगम्म जयासीसं पर्वजि(प्रन्थाप्रम्-९०००) ऊण भणइ—सिरिविज्यस्स रण्णो सिवं, महंताओ पुण पाणवायाओ फिडिओ। पुच्छिओ—कहं ?। भणति—

अहं दीवसिहो नाम संभिन्नसोयनेमित्तिसुओ। अन्हे य पिया-पुत्ता रहनेउरचक्कवालाहिवहणो वेयहुिसहरे उज्ञाणसिरिमणुहिविजण सैयं जोइवणदेसं पिट्टेया। विद्वो य 15
अन्हेहिं चमरचंचाहिवई असणिश्रोसो हिथ्यं हरमाणो। ततो सा—हा सिरिविजया!
अमियतेया! पारेत्तायह ममं, असरणा अवसा हीरामि ति। तं सोऊण अणुपर्ता मऽणुविद्वा य सुतारा देवी आवयगया गहाभिभूया विव चिंता। ठिया य मो दो वि जणा जुज्झाभिमुहा—दुरायार! दुहु ते ववसियं, अज्ञ न भवसि ति। सुताराए संविद्वा मो—अलं
जुज्झेणं, गच्छह सिग्धं जोइवणं, तत्थ सामी वेयालावज्ञाए विहेहिंजह, तहा बत्तह 20
जहा जीवंतं समासासेह ति। ततो अन्हे तीए वयणेण दुयं पत्ता जोइवणं। पस्सामो य
रायं कणगरुयगमिव जल्लणजालपरिखित्तं सह देवीपिक्तवेण। मम य पिउणा विज्ञाविकपिएण उदएणं अच्छिक्खियाओ चियगाओ। वेयालविज्ञा अट्टहासं मोत्तूण पणद्वा। विन्हिओ
य सिरिविजओ पुँच्छिति—िकमेयं शित। किहियं च से देविहरणं। ततो गाढयरं
विसायमुवगतो मम पिडणा भणिओ—न ते मण्णू कायबो, सो ते अचिरेण पाएहिं पिड-25
हिति ति। एयंतरे अहं पेसिओ तुन्हं पर्वात्त निवेएडं।

छेहं व सपत्रयं कुसछं सो उण सयंपभा य रायमाया नेमिती दो वि पूण्ह । विजयं संदिसिकण 'दूयं निविसज्जाक्षि' ति मिरीहणा महत्तरगेण दीवसिहेण य समयं उपदया आगासेण गया जो इवणं । दिहो य सिरिविजओ संभिण्णसोयसिहतो तारावई विव वहस्सितसिहओ । माऊए पणमती । तीय वि वाहं मोत्तृणं अहिनंदिओ कहेह जहाणुभूयं। 30

१ °ए पस्सिकण शां ।। २ पाछड्स्स° शां ।। ३ सकं शां ।। ४ °सा सु णं दिहा शां ।। ५ °जिहीति त° शां ।। ६ रायवरं कण° शां ।। ७ प्रिक्षको य किसे शां । विना ॥

चाव जुबराया संपत्तो सबलो पणओ विण्णवेइ—अलं विवाएणं, देवीए मोबणोवाओ चि-तिज्ञत । ततो रण्णा सामत्थेऊण सपुरं विसज्जिओ ।

सिरिविजओ वि अप्परंचमो गगणपहेण गंतूणं दुयं रहने उरचक्कवालनयरं पविद्वो । विद्वो य तेहिं अमियतेओ. निवेदितं च से सबं । तं च वृत्तंतं सोऊण 5 संगंतो सिरिविजयं साधारेजण मंतीहिं समं मंतिजण मिरियं दयं पेसेइ असणि-धोससमीवं चमरचंचए नगरे। तेण भणिओ जहासंदिहं-सतारं देवीं विसज्जेह ति। तेण य ण पिडवण्णं । ततो सो 'ते ण पत्यं'ति वोत्तुण पिडिनियत्तो कहेइ अमियतेयस्स । तं सोऊण कुद्धो सज्जइ जुद्धारंमं। सिरिविजयस्स देइ दो विजाओ—पहरणावरणि बंधणमो-यणिं च। तत्थेकेका सत्तरत्तेण गुणिया साहिया य। सिद्धवेजां च पेसेड अमियतेओ सिरि-10 विजयं सुएहिं सह। सामंते य इमे, तं जहा—रिस्सवेगो अभियवेओ आडच्छासो अक-कित्ती अकरहो एगरहो चित्तरहो भाणुसेणो भाणुप्पहो भाणुवेगो भाणुदेवो अक्रपभो अक्रदेवो दिवायरपभो दिवायरदेवो प्रभाकरो एवमादीणि पंच सयाणि, अण्णे य विजाहरा बलवगा। तेहिं य महप्पहावेहिं परिवृद्धो सिरिविजओ गओ य चमर-चंचं । अमियतेयो नि राया असणिघोसं निजाहियं जाणिकण महाजालनिजाए सब-15 विज्ञाछेदणीए जोगमञ्जूहोति साहणहेलं । ततो जेहपुत्तेण सहस्सरस्सिणा सहस्सरस्सिपइ-मेण सिंद्धं हिरिमंतं पवयं गतो । तिहं च संजयंतस्य भगवओ पिडमा धरणस्य य नागरणो । तासि पायमूले मासिएण भत्तेण सत्तराइंदियाए पिडमाए, रक्खित णं सहस्स-रस्सी । एवं साहणजोगो अभियतेयस्स ।

इओ वि असणिघोसो सिरिविजयं संपत्तं जाणिकण पुत्ते पेसेइ जुज्झसक्के सयघोस20 सहस्सघोस-महाघोस-भीमघोसादयो महाबलेणं। तेसि च सिरिविजयस्स य सपिवारस्त थोवूणं मासं परमघोरं साभावियविज्ञावियप्पियं पहरणसंकुलं जुद्धं वृदृइ। भग्गा थ
असणिघोससुया। ततो ते भग्गे दृहूण असणिघोसो परमरूसिओ निग्गओ सह विज्ञाहरेहिं। आबिडओ य सिरिविजएण समं। रोसाइहेण य तेण अमोहप्पहारिणा आहओ
खग्गेण दुवे खंडाणि कथाणि, जाया य दुवे असणिघोसा। पुणो वि सिरिविजएण
25 सिग्धयाए आह्या दुवे वि जाया चत्तारि असणिघोसा। एवं असणिघोसा धत्रुंति
प्पह्या पह्या। अणेगे य असणिघोसे दृहूण विन्हिओ परिस्तंतो पहणेतो। तेण ब
भायाविणा भीमपरक्षमेण पराजिया सिरिविजयसेणा।

अह तिम्म समए अभियतेयस्स सिद्धा महाजालिणी विजा। ततो सिग्घमागतो चमरचंचं। अभियतेयं च एजंतं रहूण संहिया सिरिबिजयपिक्सया कुमारचम्। अह 30 सो असणिघोसो सिद्धविजं अभियतेयं महत्पमावं पस्सिय भीयहियओ पलाओ सबजणं

१ व्यां उदंतं सो शां ।। १ व्यां सा शां ।। १ उ० मे । विमाडन्यत्र — असियते की है गो १ शां । असियते को क १ ॥ ४ व्यां कर शां । एवममेडिया ।। ५ व्यां के कुछ उ से ने विमा ।।

पयहिकण । विज्ञाहरा वि तप्पिक्षिया दिसोदिसिं विपद्धाया। ततो अभियतेष्ण महाजा-छविज्ञा विसिक्षिया 'जह न पछायंति तहा णे अक्समाहि' ति । असिषाघोसस्स वि मुक्का विज्ञामुही विज्ञा 'माणं मुयाहि' ति । विज्ञाहरा य गतिमछहमाणा महाज्ञाछविज्ञामो-हिया सरणागयवच्छछं अभियतेयं सरणमुवगया ।

असणिघोसो वि विजामुहीए आणिजमाणो सरणत्थाणमविंदंतो उइण्णो दाहिण- 5 हु भरहं। तत्थ य सीमंणगे णाभेयस्स भयवओ पढमजिणस्स आयवणं, समोस-रणत्थाणे य द्वाविओ गयद्धयो, तत्थ य संपत्तो। तं समयं च अच्छस्स बढदेवस्स पुबसमुद्दपारगस्स उत्तमेहिं संजम-जोगेहिं अप्पाणं भावेमाणस्स तिम्म पप्से एगराइयं महापिडमं पिडवण्णस्स मोहणीए आवरणंतराप य सीणे विमलमणंतमप्पिडवातिं केवलनाणं समुप्पण्णं। उवागया अहासिण्णिहिया देवा महेवं। देवसंपायं च पस्समाणा इमे चारण-10 समणा अभिनंदण-जागनंदण-जालणजाडी-अककित्ती-पुष्फकेज-विमलमतीपिभतओ खवागया पसण्णमणसा 'णमो केविलस्स भयवओ'ित वंदमाणा पयिक्खणेजण संठिया। असणिघोसो य अमियतेयिनिउत्ताये विज्ञाए पारन्थमाणो बलभहं सरणमुवगओ मुक्को विज्ञामुहीए। निवेदितं च णाए अमियतेयस्स। तेण वि य मिरीई पेसिओ—सुतारं गहेऊण बलभह्समोसरणं सिग्धमागच्छमु ति। ततो अमियतेओ विज्ञाहर-विज्ञा-15 हिवइसिहओ पत्तो सीमणगं, केवली परमाए भत्तीए वंदिऊण महरिसओ य चारणे घरणितले कथंजिल सिणसण्णो। मरीइणा य चमरचंचं गएण दिहा सुतारा असणिघो-समाउसमीवे नियमोववासरया। असणिघोसमाया य णं गहाय खणेण पत्ता तं पदेसं। उवणीया णाए सिरिविजय-अमियतेयाणं।

एयंतरे असणिघोसो दहूण अमियतेयं सिरिविजयं च खमावेह । ततो ववगयवेरा 20 सबे देवा सुरा य भयवओ केविलस्स मिहमं काऊण संसए पुच्छंति। तत्य कहंतरे असणि-घोसो अमियतेयं विण्णवेह—सुणह सामि! जेण मया सुतारा देवी अविहया—अहं भामरीं विज्ञं साहेऊण संज्ञयंतस्स भयवओ आययणे सत्ताहिगेण उववासेण नियत्तमाणो य जोइवणस्स समीवेण अतिच्छहे. दिहा च मया सुतारा देवी तारा विव पैमासंजुत्ता. पेच्छमाणस्स पैरो नेहाणुरागो समुप्पण्णो. न चाएमि य अइच्छिडं. ततो मिगपोयरूवेणं 25 सिरिविजयं मोहेऊणं अक्खिता वेयाछविज्ञा, पउंजिऊणं सुतारं देविं गहाय अवकंतो सिणेहेण, न उण दुहमावेण. एसा वि महाणुभावा पहा विव ताराहिवइणो विमलसहावा. वं महंतो मया अवराहो कओ तुन्हे आसाययंतेण. मिरिसेह णे पणयस्स-ति चल्णेसु से पिडओ । तेण वि य पसण्णचित्तेण आहहो 'तह' ति । ततो असणिघोसवयणेण जायसंसओ अमियतेओ केविल पुच्छह—भयवं! केण पुवसंबंधेणं सिणेहो सुताराए 30 असणिघोसस्स ? त्ति, जओ णेण अवहिया । ततो केवली भणह—सुणाहि,

१ °मण्णने ही ३ विना ॥ २ प्यासजुत्ता शां० ॥ ३ परमो ने॰ शां० ॥

# अमियतेय-सिरिविजय-असणिघोस-सुताराणं पुत्रभवो

इहे भरहे मगहाजणवए अयलग्गामे विष्पो घरणिजहो ति । तस्स जसभहा भारि-या, तीसे पुत्ता नंदिभूती सिरिभूती य । तस्स पेस्सा कवलिगा, तीसे पुत्तो कविलो नाम । घरणिजहो य माहणपुत्ते वेदं पाठेइ । कवलिगो पुण तं हियएणं ओगेण्डइ ।

5 अण्णया य परिभवं असहंतो रयण उरं नयरं गतो। तत्य राया सिरिसेणो। तस्स दुवे भारियाओ अभिणंदिया सीहनंदिया य, तासि दुवे पुत्ता इंदुसेणो विंदुसेणो य। तत्य य जवज्यायो सञ्चई नाम माहणो, तस्स य समझीणो 'अहं बंभणो'ति। तस्स खंडि-याणं अक्खेवपसाधणं करेइ। तं सोऊण सञ्चइणा तेसि सीसाणं उवज्यायो ठाविओ। तस्स माहणी जंबुका, तीसे धूया सञ्चभामा, तं तुहो य सञ्चई कवितस्स देइ। 10 कमेण य सो विशेगपृहओ उवचिओ विभवेण।

अण्णया य सो<sup>3</sup> पिच्छणयगतो, वासं च निविडिडमारहं। ततो सो किविछगो वत्थाणि कर्केले पिंडीकाऊण आगओ नियघरं। माहणी वत्थाणि य गहाय निग्गया। सो भणइ—अत्थि मे पभावो जेण मे वत्थाणि न भिन्नाणि। तीए चिंतियं—वत्तं एस अवसणो आगतो 'न दीसामि'त्ति, 'गायं उहं' ति न वत्थाई, किं मण्णे अकुलीणो होज्ज?-ति मंद-

केणइ कालेण धरणिजढो परिखीणविह्वो कविलस्स संपत्ति सोडण आगतो। तेण वंदिओ 'ताओ आगओ' ति। मोयणवेलाए य 'कत्य भोयणं भवड?'ति ततो किविलो सक्कभामं भणइ—मम असाहगं, नाहं ताएण सह भुंजिरसं, पिहपिहं भोयणत्थाणाणि रएहि ति। तं च पिया-पुत्तविरुद्धं उवयारं परसमाणी माहणी विरत्ता सुद्धुयरं किविले, अरणिजढं विणएण आकंपेडण वंभणसक्षेण सावेडण पुच्छइ—किविलो तुब्भं पुत्तो वंभणो वा होइ न होइ? ति। तेण से सब्भूयत्थं किह्यं। विसिष्ठिओ धरणिजढो किविलेणं। सक्कभामा सिरिसेणं रायमुविष्टिया—मोएहं मं किविलाओ, एस अञ्चलीणो, जइ न परित्त यह तुब्भं पुरओ पाणे (मन्धामम्-९१००) परिश्वयामि ति निच्छिया। रण्णा किविलो सहाविओ भणिओ य—एयं विस्कोहि माहणि, धम्मं करेड ति। १५ भणइ—न मे(मि) जीविज समत्थो एतीए विण ति । रण्णा भणियं—अच्छउ इहं तुह जाया जाव कोवं सुयइ, मा अप्पाणं मारहि ति। तेण 'तह' ति पिडवण्णं। सक्कभामा देविसमीवे उववासरया अच्छइ।

राया पुण पगतिभइयो 'जिणवयणं तक्षं'ति पडिवण्णो दयावरो दाणरश्रो य अण्णया य अभियतेय-आइच्च-मुणीचंदे अणगारे मासखमणपारणए तवोकिछंते पडिछाहेइ।

१ सिहिनं की ३ शां० ॥ २ सो कविकारे पूह्ण मो० । सो कविकगो कोगपूहण कसं० संसं० ॥ ३ सो वेच्छं गतो शां० ॥ ४ की ३ विनाऽन्यत्र—किंख पिंडीकाण क ३ गो ३ उ० मे० । क्रक्से विंटि काण शां० ॥ ५ विना ॥ ६ पेडिकाण क ३ गो ० विना ॥ ६ पेडिकाण क ३ ॥

## इंदुसेण बिंदुसेणसंबंधो

तस्स य रण्णो दो भजाओ अहिनंदिया सीहनंदिया य। अभिनंदियाए दो पुत्ता इंदुसेणो बिंदुसेणो य। कोसंबीए य बलो राया, सिरिमती से भजा, धूया सिरिकं-ता। सा सिरिकंता तेण रण्णा इंदुसेणास्स दिण्णा, विसिज्ञया य सपरिवारा अणंतमईए गणियाए समं। ते य इंदु बिंदुसेणा अणंतमतीए गणियाए कारणा जुन्मंति देवरमणे 5 खजाणे 'महं महं'ति। ततो राया सिणेहसमयाए य मजयित्तयाए य निवारें न समत्थो 'मा एएसिं मरणं पस्सामि'त्ति तालपुडमावियं पडममग्घाएऊण सह देवीहिं कालगतो। माहणी वि तेणेव विहिणा मैया 'मा कविलस्स वसा होहं'ति। ततो चत्तारि जणाणि जंबुद्दीवे दीवे आयाणि उत्तरकुराए य सिरिसेणो अहिनंदिया य मिहुणं, सीहनंदिया सम्भामा य मिहुणं। सिरिसेणो सीहनंदिया पुरिसा, इयरे इत्थियाओ।। 10

इयरेसिं पि इंदु-बिंदुसेणाणं विज्ञाहरो विमाणेण आगम्म णह्यळत्थो अंतरे ठाइऊण इणमत्थं बोहेइ—भो कुमारवरा ! सुणह ताव इओसुहा मम वयणं— मणिकुंडलीविज्ञाहरसंबंधो

इहेव जंबुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सीयामहानईए उत्तरेण पोक्खलावई नाम विजयो। तत्थ वेयह्रो पवओ विज्ञाहर-चारणालओ रमणिज्ञो नवकूडमंडियसिहरो सर-15 यब्मसिरिप्पयासो। तत्थ पणपण्णनयरमंडियाए उत्तरिहाए सेढीए नयरे आइच्चामे स-कुंडली नामं राया परिवसइ, तस्स भज्ञा अजियसेणा, तीसे मणिकुंडेली नामं अहं पुत्तो। ततो कयाई जिणवंदओ पुंडरिगणिं नयिं गओ जिणभत्तीए। तत्थ य अमिय-जसं जिणवं वंदिऊण तिपयाहिणं काऊण जर-मरण-किलेसनासणकरं धम्मवयणं सोऊण करयलकयंजलिउडो कहंतरे नियगभवं पुच्छामि। कहेइ य सो भयवं—

### मणिकुंडली-इंदुसेण-बिंदुसेणाणं पुत्रभवो

पुक्लरद्धे अविरिक्षे सीतोदादाहिणओ सिल्लावती नाम विज्ञओ। तत्थ य वीइ-सोगा नयरी धवल-तुंगपायारा बारसजोयणदीहा नवजोअणवित्थडा। तत्थ नयरीए चोइ-सरयणवर्ष्ठ नवनिहिसमिद्धकोसो रयणज्झओ णाम चक्कवट्टी परिवसइ। तस्स य दुवे भज्ञाओ परमरूवदरसणीयाओ कणयसिरी हेमँमालिणी। कणयसिरीए कणयलया 25 पउमलया य दो धूयाओ। हेमँमालिणीए पउमा धूया। सा पउमा अजियसेणऽ-ज्ञाए सयासे धम्मं सोउं कम्मवद्यं वयं उववत्था। दोन्निऽतिरित्ताइं सिट्टं चडत्थयाणि काऊणं सिणदाणा कालगया समाणी सोहम्मे कप्पे देवी जाया महद्विया। कणयसिरी संसारं भिनऊण अहं मिणकुंडंली विज्ञाहरो जातो। कणगल्या पउमलया य संसारं

१ इंदुसेणबिंदु के ३ गो०। प्रवमभेऽपि ॥ २ परेतूणऽसम शां०॥ ३ ति काळकूड भा शां०॥ ४ सु-या क १॥ ५ प्टलो ना शां० विना ॥ ६ प्णचंदं वंदिउं पुं क १ गो०॥ ७-८ हिम क १ गो०॥ ९ प्ण अणसणादाणे काळ क ३ गो०॥ १० प्टलबि शां०॥

भिकण इहेव रयणपुरे सिरिसेणराइणो अहिनंदियाए गन्भे दुवे इंदु-बिंदुसेणा जाया। सा वि पडमा सोहम्माओ कप्पाओ चइऊण कोसंबीए नयरीए अणंतमई गणिया जाया। ते य इंदु-बिंदुसेणा अणंतमईए गणियाए कारणा दो वि जणा देवर-मणे जुन्झंति इण्हि। इय सासियं भयवया।।

5 तो हं संभारियपुष्ठभवो नमिऊण तं जिणवरं इहागतो तुब्भं पुष्ठनेहाणुराएण। तं एसा तुब्भं पुष्ठभवे भगिणी आसि, अहं च भे माया, तं संभरह पुष्ठभवियं चक्कविट्टं रयणज्झयं पियरं।

भोगा बहुवेरकरा, अलाहि भोगेहिं मा होह मोहियमईया। मा य राग-होसवसगया, पहरह नियएहिं गत्तेहिं॥

किं च--

न वि तं कुणइ अमित्तो, सुद्धु वि सुविराहिओ समत्थो वि। 10 जं दो वि अणिगहिया, कुणंति रागो ये दोसो य ।। इहलोए आयासं, अयसं च करेंति गुणविणासं च। पावंति य परलोए, सारीर-मणोगैयं दुक्खं ॥ धिद्धी ! अहो ! अक्जं, जं जाणंती वि राग-दोसेहिं। फलमडलं कडुयरसं, पावइ जीवो निसेवंतो ॥ 15 को दुक्खं पाविजा?, कस्स व सोक्खेहिं विम्हओ होजा?। को व ण लभेज मोक्खं?, राग-होसा जइ न होजा ॥ ता मुयह राग-दोसे, सेयं चितेह अप्पणो णिश्वं। जं तेहिं इच्छह गुणं, तं चुक्कह बहुगुणं पच्छा ॥ मुंचह एयं जुज्झं, संजमजुज्झेण जुज्झहा इण्हि । 20 तुब्भेहिं य खलु मोक्खं, गंतवमिमेहिं देहेहिं॥ एयं निसम्म वयणं, जाया ते दो वि मुक्कसण्णाहा । संभारियपुष्टभवा, भणंति भोगा अइदुरंता ॥ हा ! मोहियहियएहिं, जहा च अम्हेहिं रागवसगेहिं। विसयामिसतिसिएहिं, दइओ अप्पा परिचत्तो ॥ 25 जर-मरण रोगपडरे, दुत्तारे भवसमुद्दमञ्झम्मि । हा ! जह मण्णे अप्पा, तदागतो णे मणा छूढो (?) ॥ एस पयहामु भोए, भवोद्हिपहोनदेसए पार्वे। छेत्तृण नेहपासे, सेयमओ अब्भुवेहामो ॥ करयेलकयंजलिउडा, भणंति मणिकुंडलिं पहडमणा। 30 इच्छामो अणुसिंह, सक्कारेडं विसेजंति ॥

१ सासि<sup>०</sup> शां०॥ २ वि शां०॥ ३ <sup>०</sup>गए दुम्खे शां०॥ ४ <sup>०</sup>पवो (घो)व<sup>०</sup> ली ३॥ ५ °सओहिं शां० विना॥

ते महया इड्ढीए, चर्चाई सहस्सेहिं परिवुडा धीरा। धम्मरुइस्स सयासे, निक्खंता खायकितीया॥ तो कम्मतरुकडिहं, दढ-कढिणं तवसुतिक्खपरसृहिं। सोहेडमपरितंता, पत्ता सिद्धिं महाभागा॥

[ \* दो इंद-बिंद्सेणा \*] इयराणि य ताणि सिरिसेणप्पमुहाणि चत्तारि वि जणाणि 5 देवकराए खेताणुहावेण य तं कप्पदुमप्पभवं परमविसयसुहमणुहवमाणाणि तिणिण पिल-ओवमाणि जीविकण मिरुभावयाए निबद्धदेवारयाणि सहेण काळं काळण सोहम्मे चतारि वि देवा जाया । तत्थ वि य रयणप्पहापिंडसिद्धतिमिर।सरेसुं इच्छियपसत्थावसयसुहसं-पगाढेसं विमाणवरबोंदिएस तिण्णि पलिओवमाणि वसिऊण चुया इहेव भरहे उववण्णा। तत्थ जो सिरिसेणो राया सो तुमं अमियतेथा !, जा सञ्चमामा माहणी सा तव 10 भगिणी सतारा, जा य अभिणंदिया देवी सो सिरिविजयो जातो, सीहनंदिया जोडपहा सिरिविजयमगिणी । जो सो कविलो सो सहावमायाबहुछो अट्टब्झाणोबगतो तीए सञ्चभामाए वियोगद्दिक्को मओ सोयमाणो तिरियगइ-नाम-गोत्ताइं कम्माइं उवज्ञिणित्ता बहूणि तिरियभवग्गह्णाणि संसरिऊण परितणुइयकम्मंसो भूयर्यणाडवीए एरावडनदीतीरे जिंडिलकोसियस्स तावसस्स पवणवेयाए गब्मे धम्मिलो नाम दारओ 15 जाओ, परिविद्धिओ दीहकाळं बालतवं काऊणं विज्ञाहरं विमाणगयं दृहुण गगणपहेणं वसमाणं नियाणं करेइ—जइ मे अत्थि इमस्स तवस्स फलं तो आगसिस्से भवग्गहणे अहमिव एवं वर्षेक्षं ति । कालगतो इहेव भरहे उत्तरायं सेढीयं चमरेचंचाए इंदासणिस्स आसर-देवीए पुत्तो असणिग्घोसो जातो । ततो णेण सतारा सचभामाँ त कविलभावसिणे-हेण पडिबद्धाणुसारिणा अनिखत्त-ति केवलिणा कहिए अमियतेय-सिरिविजया-ऽसणि- १० घोसा सतारा य पुत्रभवे सोऊण परिविन्हिया ॥

अभियतेओ य केविं वंदिऊण पुणरिव पुच्छइ—भयवं! अहं किं भविश्रो ? अभिव-ओशाभयवया भणियं—तुमं भविसिद्धिओ, इओ य नवमे भवे इह्व भारहे वासे पंचमो चक्कवृशे सोखसमो तित्थयरो य भविस्सिस. सिरिविजयो पुण ते पढमगणहरो भविस्सह। एवं सोचा विसुद्धदंसणा गिहवासजोग्गाणि पिडवण्णा सीछवयाणि हो वि जणा। असिणिघोसप्पमुहा 25 बहवे रायाणो परिचत्तरज्ञधुरावावारा पबइया। सर्यपभापमुहाओ देवीओ तत्थेव निक्सं-ताओ । ततो सबे केविं णिमऊण सयाणि णगराणि गया जिणपूया-दाण-पोसहरया दयावरा सबसंधा सदारनिरया संविभागी नियएसु रज्जेसु विसयसुहमणुहवमाणा विहरंति।

अण्णया य अभियतेयो जिणवरभवणसमीवे पोसहसाछाए पोसहोवगतो विज्ञाधराणं धन्मं कहेइ । इत्थंतरिम्म य संजम-तव-नियम-विणयजुत्तं चारणसुणीणं जुयलं जिणवरभ- 30

१ 'तेयो क श्राे० ॥ २ 'रचेंचा' शां० । 'रचिंचा' उ० मे० ॥ ३ उर मे० विनाडन्यत्र— 'मा तं क' की श्राे शांक भा के मा ते क' कि श्रा शांक ॥ ५ 'वजाणि सी' उर मे० विना ॥ ६ तत्यं की श्रा

त्तीए मुइयमणसं रययगिरिसिहरसरिसे णरवइभवणिम भत्तिवेगेण ओवइयं। अब्भुहिओ य राया ते दृहूण, अभिवंदए परमतुहो। ते विय चारणसाहू वंदिऊण जिणवरिंदे तिक्खु-तो पयाहिणं च काऊणं अभियतेयं रायं इमं वयणमुदासी—देवाणुष्पिया! मुदु इहं माणु-सत्तणं छदूण जम्म-जरा-मरणसायरुत्तारे जिणवयणिम मा खणमवि पमायं काहिसि-ति उवएसं टाऊणं. तवोगणरिद्धं च परिसंता।

उवएसं दाऊणं, तवोगुणरिद्धि च पदिसंता । <sup>१</sup>जेणाऽऽगया पडिगया, चारणसमणा पहद्वमणा ॥

एवं सिरिविजय-अमियतेया विसयसुहमणुहवंता तित्थमहिमाओ करेमाणा ते हरि-सेण काळं गर्मेति ।

अण्णया य कयाई अमियतेयो निययवरभवणे निययपरिवारसिं सीहासणोविवद्दी 10 अच्छइ । एयम्मि य देसयाले कोइ तवलद्धिसंपण्णो मासलमगो भिक्लद्दमागतो । अन्भुद्धिजण अमियतेएण सपरिवारेणं वंदिजण तिक्लुत्तो पयाहिणं च काजण विडलेण किमिच्लिएण भत्त-पाणेण पिं लिहिओ विणय-भित्तें जुत्तेण । तत्थ य सुरिहगंधोदयवासं बुद्दं, पंचवण्णं कुसुमं निविद्धं, वसुद्दारा वुद्दा, सुरेहिं दुंदुहीओ आह्याओ, चेलुक्खेवो कक्षो, आगासे 'अहो ! दाणं' घुद्दं । गतो साहू ।

#### 15 संतिजिणपुद्यभवकहाए अपराजियभवो

अमियतेय-सिरिविजया विबहूणि वाससहस्साणि रायसिरिमणुहवित्ता अण्णया दो वि जणा सहिया नंदणवणं गया, तत्थ परिहिंडमाणा विउलमती-महामती चारणसमणे पासंति, वंदिऊण य धम्मकहंतरे आउयपरिमाणं पुच्छंति। ततो चारणसमणेहिं भणिया 'छवी-सं दिवसा सेसाऽऽउयस्स'ति वंदिय परमाए भत्तीए नियगपुराणि गया, अहाहियाओ महि-20 माओ करेंति (प्रन्थाप्रम्-९२००) सुभइस्स ते य दो वि जणा । ततो पुत्ते रज्जे ठावेऊण एवं निक्खंता अमियतेय-सिरिविजया अभिनंदण-जगनंदणाणं साहूणं सयासे पाओवगम-णविहिणा कालं काऊण पाणए कप्पे नंदावत्त-सोत्थिएस विमाणेस दिवचूड-मणिचूला देवा जाया वीससागरोवमहितीया । तत्थ य चिरकाळवण्णणिक्जा दुझभोवमविसय धुह-सागरोवगया हितिक्खएण चुथा समाणा इहेव जबुहीवे पुद्यविदेहे रमणिजो विजए 25 सीताए महानदीए दाहिणकूल सुभगाए नयरीए थिमियसागरी राया, तस्स दुवे भ-जाओ वसुंधरी अणुंधरी य, तासि गन्भे कुमारा जाया अपराजिओ अणंतविरिओ य महु-माह्वा विव मासा णिरंतराणण(राणंद)बहलसिरिवच्छुच्छण्णवच्छत्थला । तत्थेगो कुमुद्दलधवलो, बितिओ कुवल्यपलासरासिसामो । ते य कमेण विविद्विया । थिमिय-सागरो य राया अपराजिय-अणंतिविरियाणं रज्जं दाऊण सयंपभसाहुसँयासे पबद्धो, 30 चग्गतवो य समाहिणा कालं काऊण चमरो अद्वारिंदो जातो। अपराजिय-अणंत-विरिया रज्जं भुंजंति।

विज्ञाहरेण य से एकेण मित्तयाए दिण्णाओ विज्ञाओ, साहणविही उवइद्वा । तेसिं

१ अहातवा मे॰ संसं॰ ॥ २ ड २ मे॰ ली ३ विनाऽन्यत्र--- °तिजलेण गो ३ । °तिजोएण क ३ ॥

दुवे चेडियाओ बब्बरि-चिलाइगाओ गंधवे परिणिहियाओ अतीव मधुरसराओ । ते य ताहिं बब्बरि-चिलादिनाडएहिं संपरिगीयंता तेसिं (तासिं) नट्टे गीए य अईव रागाणुरत्ता सुहासणत्था अच्छंति ।

एत्थंतरे य तत्थ नारदो आगतो।सो य तेहिं बब्बरि-चिलाइनाहयाणुरत्तेहिं नाऽऽदा-इओ. न य से खवयारो कथो, तओ सो परिकुविओ । कच्छुलनारयस्स य विज्ञा-ऽऽगम- 5 सील-ह्वअणुसरिसा सबेसु खेत्तेसु सबकालं नारदा भवंति। सो य दिमयारिसयासं गंतूण दमियारिस्स विज्ञाहररण्णो परिकहेइ—दिवं बब्बरि-चिलाइनाडयं अपराजिय-अणंतिविरियाणं, तं जइ तुमं न गिण्हिस ति किं तुहं रज्जेण वा वाहणेण वा विज्ञाहर-त्तणेण वा तेण नाडएण विरहियस्स ?। तं च सोऊणं दिमियारी नारद्सयासा अपरा-जिय-अणंतविरियाणं द्वं पेसेइ। केई भणंति आयरिया—सयमेव ताओ द्विमयारिणा 10 विजाहरेण आगमियाओ । तओ दूर्य पेसेइ—रायगामीणि रयणाणि, पेसेह चेडियाओ । 'बैलिकविरोहो न सोहइ'त्ति तेहिं भणिओ—सुट्टु भणिस, चिन्तेसु ताव अम्हे-त्ति विस-जिस्रो। ततो तेसि चिंता समुप्पण्णा—आगासगमणदैप्पेण णे परिभवइ दिमयारी, तं पुबगहियाओ विज्ञाओ साहेमी, पच्छा से दर्प नासेमी। एयम्मि देसयाले तेसिं भवियवयाए उविद्वयाओ विज्ञाओ पुवभवियाओ । ताओ य ते भणंति—देव! तुम्हं आणा-15 विधेयाओ अम्हे, जा तुब्से साहेउकाम ति ताओ अम्हे उवहियाओ। तेहिं तुहेहिं पूइ-याओ । पुणरवि दिभियारिणा दुओ पेसिओ। सगवं भासमाणो तेहिं सामेण पिडच्छिओ. भणिओ य-अम्द्रेहिं सेवियद्यो दमियारी राया, णेहि दारिगाओ चि । ततो ते विज-रुवियबब्बरि-चिलाइगारूँ विणो दूएण सह गया दिमयारी समीवं। कयप्पणामा य दिहा सोमेण चक्खुणा । भणियं-कणयसिरीदारिगाहिं समं रमउ ति । 20

ताहें य विणएण पणयाहें कणयसिरी महुरं आभासिया। तीए य सायरं पुन्छिया अपराजिय-अणंतिविरियाणं कुळ-सीळ-रूवा-ऽऽगमे। तह वि अण्णोण्णगुणसमण्णिया(?)। ततो सा कणयसिरी विज्ञाहरकण्णा अणंतवीरियकहाए सज्जमाणी अपराजिएण भणिया—देवी! जह तुब्से आणवेह तो अपराजिय-अणंतिविरिया आणेमो, अत्थि णे पभावो। एवं भणिए तीए पिडवण्णं—तहा करेह ति। केई भणंति—नाडइगाहें चेव 25 तम्मणा कया। ता ते तेहिं नियगरूवाणि दंसियाणि। विन्हिया य अणंतिविरियमुवा-गया—देव! तुब्सं विधेया पाणा, सामि! मे पभवह, किं पुण पहू मम विज्ञा-बळसमत्थो, ततो भे पीळं जीवियंतकिर काहि ति इंकी अवक्रमामो. निरापायं भविस्सह ति। वेहिं पभणिया—समत्था मो निर्दं जेडं अण्णं वा विवयमाणं, गमणे मित कुणसु निस्संकं ति। एवं

१ पतिक° क इ ही इ गो इ ॥ २ शां० कसं० संसं० विनाऽन्यत्र—आगासदमण° उ० भे० मो० गो इ । असेसदमण° ही इ ॥ ३ व्हच्छेण शां० ॥ ४ व्हच्या दूप् ही इ ॥ ५ सह रम शां० ॥ ६ तओ इंतीओ तेहिं मे० विना ॥ ७ काहिति सभो अव शां० ॥ ८ सो एवं अ क इ गो ३ ॥

भणिया 'तुन्मं पमाणं'ति पत्थिया मयणमोहिया। तेहिं निय आगारियं—कणयसिरिं कुमारी अपराजिया अणंतवीरिया हरंति, जस्स सत्ती अत्थि सो निवारेड-ति वेड-वियविमाणा य ते गच्छंति। तयणंतरे य से हल-मुसल-गयाईणि रयणाणि डविद्याणि। दिमियारिणा य विज्ञाहरा पेसिया जुद्धं समालग्गा पिहहया य। तेसिं पभावं दहूणं ठते अ पिहहए डवलद्धूणं कुविओ दिमियारी निग्गओ। भूयरयणाडवीए उवरि ओल-गिया मायाहिं जुिझाउं पयत्ता। ताओ य निवारियाओ दहूणं अत्थाणि आवाहियाणि। ताणि वि अ वत्थगाणि जया कयाणि तया खीणाउहो चकं मुयइ अणंतविरियवहाए। तस्स पिहयं चलणक्भासे। गहियं च णेण पज्जियं। ततो सचकेणं हओ दिमियारी। हए लद्धविजओ इसिवाइय-भूयवाइएहि य अहिनंदिओ—उप्पण्णा य बलदेव-वासुदेवा 10 विजयद्धसामिणो ति। एयं च सोऊणं विज्ञाहरा पणया—सरणं होह णे। सो भणइ—वीसत्था होहि—ति।

तेहिं पणएहिं 'कंचणिगिरिस्स उविरएणं एत्थ अरहंता संठिया, मा णे आसायणा होज्ज' ति ओवितया। तत्थ य कित्तिहरो अणगारो विरसोववासी पिडमं ठिओ उप्पण्णकेवलनाण-दंसणो अहासिणणएहिं देवेहिं मिहज्जमाणो वंदिओ अणिहें विणएण, 15 पज्जवासमाणा धम्मं सुणंति केविलसयासे। धम्मिम य परिकहिए कहंतरे कणयिसरी पुच्छइ—भगवं! अहं पुत्रभवे का आसि?। तओ पकिहें से सुणिवरो— कणयिसरीए पुत्रभवो

धायइसंडे दीवे पुरच्छिमले भारहम्म वासे संखपुरगं ति गामो। तत्थ सिरि-दत्ता नाम दुग्गइया परिवसइ। सा य परिहिंडमाणी कयाइं सिरिपवयं गया। तत्थ 20 य सा सवजसं साहुं एगंतम्मि निसण्णं पासति, तं वंदिऊण तस्स पायमूले धम्मं सोऊणं धम्मचक्कवालं तवोकम्मं गिण्हेइ। दोन्निऽतिरत्ताइं सत्ततीसं चडत्थगाइं च काऊण खवणपारणए सुवयं साहुं पडिलाहेइ। धम्मं गिण्हिऊण वितिगिच्छसमावण्णा जाया।

अह सा कयाइ सबजसं साहुं वंदिंड पितथया समाणी विज्ञाहरजुयलं पासिऊण वामोहियिचित्ता नियत्ता । तस्स य वितिगिंच्छादोसेण अणालोइय-पिडकंता कालं 25 काऊण जंबुद्दीवे दीवे पुत्रविदेहे रमणिज्ञे विजए वेयहे प्रषए सुमंदिरे नगरे कणग-पुजो नाम राया परिवसइ, भज्ञा से वाउवेगा, तस्स पुत्तो कित्तिधरो नाम अहं, भज्ञा य मे अनल्वेगा, तीसे सुओ एस दिमयारी राया, भज्ञा से मयरा, तीसे तुमं सुया कणगिसरी जाया। रज्ञे य अहं दिमयारी ठवेऊण संतिजिणसगासिम पष्ट-इऊणं ठिओ अहं इहं संवच्छिरियं महापिडमं। स्त्रीणे य मोहणिज्ञ-नाणावरण-दंसणाव-30 रण-अंतराए य अज्ञ उपपण्णं केवलं नाणं। तेण य वितिगिंच्छादोसेण सकम्मजिएण तुमं इहं इन्लघरविश्रोगजिणयं पीइमरणं च पत्ता सि॥

इमं दुक्खं सोऊण पगइमेयं कणगसिरी निविण्णकामभोगा हळ-चक्कहरे विण्णवेह-

विसजेह मं, काहामि तवसरणं, अलं में भोगेहिं अइदुरंतेहिं बहुवेरपरंपरकारएहिं। एवं भणिए ते बिंति हल-चक्कहरा—अविग्धं ते भवस धम्मे, किं पुण सुभगनयारं गंतुं सयं-पभजिणसगासे तवं काहिसि ति। एवं भणिए निमऊणं तं सुणिवरं आरुहिरं विमाणवरं गया सुभगनयिं। तत्थ य अणंतसेणेण सिं अणंतिविरियपुत्तेण विज्ञाहररायाणो जुम्झमाणे पासंति। सुधोसं विज्ञदाढं च ते हंतूणं जुद्धे आणामियसवसत्तुंसामंता अद्ध-5 विजयाहिवत्तं पत्ता बलदेव-वासुदेवत्तं च स्पण्णसव्वरयणा य सोलसराइसहस्ससामी इट्ठे विसयसुहे अणुह्वमाणा विहरंति।

तओ सयंपभो जिणवरो विहरमाणो सुभगनयरीए समोसरिओ। सोऊण जिणा-गमणं हल-चक्कधरा सपरिवारा जिणवरसयासं वंदगौ इंति। कणगसिरी वि गया जिणवरसयासं धम्मं

> सोऊणं पश्चर्या, समाणी उग्गं तवं काऊण । केवलनाणं पत्ता, गया य सिद्धिं धुयकिलेसा ॥ ते वि य हल-चक्कधरा, जिणवरमभिवंदिषं सपरिवारा । पुणरिव नगैरमुवगया, भुंजंति जिहिच्छिए भोए ॥

#### सुमतिरायकण्णासंबंधो

15

बलदेवस्स य विरया नामं भज्जा, तीसे सुया सुमति त्ति रूव-गुणसालिणी कण्णा । सा अहिगयजीवा-ऽजीवा अणुवय-गुणवयोववेया जिणसासणभावियमईआ ।

> सा अण्णया कयाई, सद्धा-संवेग-विणय-भत्तीए । जिणपूर्य काऊणं, पारणवेलाए से साहू ॥-

समागमणं दहूणमद्मुद्विया, पिंडलिहिओ अणाय। तत्थ पंच दिवाणि पाउन्मूयाइं वसु-20 धारींपडणाईणि। तुद्वा य हल-चक्कहरा 'कस्स दायवा कण्ण ?' ति इंहाणंदेण य मंतिणाँ समं संपधारेऊणं सयंवरो ठिवेओ। खंभसयसिनिविद्वो य कैओ सयंवरमंडवो। सविन्म य समाउत्ते विपुलकुलवंसर्जा रायाणो बद्धमउडे य सोलस रायसहस्से विज्ञाहरे य संबे सपरिवारे आणवेइ। 'सयंवरो सुमतीकण्णाए' ति सवायरेण य सबे तं पुरि संपत्ता। तं अइगया सयंवरमंडवं पुवरइयसीहासणेसु य सबे उविद्वा जहक्कमं। ततो सुमती 25 कण्णा ण्हाया क्यबलिक्म्मा सवायरभूसिया ऊसिय-सियायवत्ता तं अइगया सयंवरमंडवं पुवर्में प्रमानिक्ष्णा किया किया स्वायरभूसिया असिय-सियायवत्ता तं अइगया सयंवरमंडवं पुवर्में पुवर्में स्वायरभूसिया असिय-सियायवत्ता तं अइगया स्वयंवरमंडवं पुवर्में स्वायरभूसिया असिय-सियायवत्ता तं अइगया स्वयंवरमंडवं पुवर्में स्वायरभूसिया असिय-सियायवत्ता तं अइगया स्वयंवरमंडवं पुवर्में स्वयंवरमंडवं

एयम्मि देसयाले, पसत्थवेरुलियविमल्खंभेण । पवणबलधवलपणोल्लियनचंतधयपडागेणं ॥—

नह्यलिलएणं दिवेण जाणविमाणेण। पेच्छंती य रायाणो लोगो य तेयबलसम-30

१ प्सामत्यको अद्भ° शां०॥ २ पा। यंति क ३ गो ३॥ ३ पारिमइगया शां०॥ ४ परामादीणि। तु॰ शां०॥ ५ ईसाणं॰ शां०॥ ६ ली ३ गो ३ विनाऽन्यत्र— °णा सम्मं सं॰ क ३ शां०। प्णा समें सम्मं सं॰ ७० मे०॥ ७ कए य सयंवरमंडये शां०॥ ८ पताए रा॰ शां०॥ ९ प्सरवरं व क॰ ली ३॥

ण्णियं देविं इंति । सा य श्रागया अंबरतलिट्टया सयंवरमंडवे सीहासणोवविद्धा । एत्थंत-रिम्म पुत्रसिणेहाणुराएण कैणयसिरीए

रचुप्पळ-मणिनिभं, ओनामेऊण दाहिणकरगं।
भाणीय मणहरिगरा, धणिसरी(रि)! बुज्झाहि पुषभवं॥
पुक्खरवरदीवहे, भारहे पुरिक्षेणं नंदणपुरिम्म।
आसि महिंदो राया, (मन्थामम्-९३००) तस्स भज्जा अणंतमई॥

तीसे दुवे धूयाओ, कणयिसरी धणिसरी य सुकुमाल-सुरूवाओ अणुरत्ता अण्णोण्णं। अहें अण्णया कयाइं सिरिपव्वयं गया। तत्थ य सिलायले सिण्णसण्णं नंदणिगिरिमणगारं पासंति। वंदिओ णाहिं। तस्स समीवे धम्मं सोऊण दोण्णि वि सम्मत्तं गेण्हंति।
10 अण्णया य असोयवणियाओ तिपुराहिवेण वीरंगएण विज्ञाहरेण अवहियाओ।
अवसाओ भीमाडवीए छडु।वियाओ वह्रसामलिणीए तस्स य भज्जाए। अम्हेसु य णाए
पत्तलहुविज्ञा संकामिया पिहह्या। तो नदीतीरे वेलुवणे वंसकुहंगिस्सुविरं तत्थ य अणसणं
काऊण कणयसिरी नविमया जाया सक्कस्स अग्गमिहसी अहं, तुमं वेसमणस्स
भज्जा धणिसरी भोत्तूण देविसोक्खं ततो चुया इहं जाया बलदेवसुया सुमइ ति। नंदी15 सरदीवगमणं संभर जिणमंहियं महिमं च जिणवराणं चारणसमणिहितिवरवयणं च
सुमर जहा 'सिज्झिस्सिह वितियभवम्मि'। जा य पुवं चयइ सा संबोहेयवा। ता संभर
पुवभवं, मए समं भिगणी पुवभवजंपियं पि य। भोगेसु य मा कैरे पसंगं।

जइ नेच्छिस विणिवायं, संसारमहाडवीए मीमाए । भवसयसहस्सदुळहं, तो जइधम्मं पवज्जाहि ॥

20 एवं सोऊण सा वयणं संभरियपुष्ठजातीया वामूढ-नहचेहा उम्मुछिया। ससंभमोवतिताए य कंचणभिगारिविणिग्गयाए सीयछसिळछधाराए परिसिश्चमाणा निव्ववियगायछही
उन्खेवियताळियंटवीयणगजणियवाएण संकुसिएण मुहुत्तंतरस्स आसत्था समाणी पन्छािळयवयणा संजमियवत्था करयळकयंजिळउडा विणएणं विण्णवेइ रायवरमंडळं—तुब्भेहिं
अणुण्णाया पव्रजमब्भुहेहामि ति । जंपंति य रायाणो सिविन्हिया—धम्मे ते अविग्धं
25 हवउ, पावेसु य जिहच्छियं ठाणं। तुद्दा हळ-चक्कहरा वि सव्वायरेणं तीसे निक्खमणाहिसेयं करेंति । सक्कग्गमहिसीओ य वेसमणगगमहिसीओ य, ता वि से सव्वायरेण पूर्यं
करेंति निक्खमंतीए। कण्णासएहिं सत्तिहें समं

सुव्यञ्जासयासे, निक्खंता तवमज्जिणिता। केवळनाणं पत्ता, गया य सिद्धिं ध्रुयकिलेसा॥

१ कणगमईए शां० । कनकश्रीरिति पूर्वभवनाम इति टिप्पणी उ० भे० भन्तःप्रविष्टा ॥ २ पुरिष्टि-मह्रेणं शां० ॥ ३ °हडणण शां० विना ॥ ४ नंगण ली ३ क ३ गो ३ ॥ ५ उ० मे० विनाडन्यत्र— भण-संभवजणमंडियं जाव जिण ली ३ । °मणसंभवजणमंडियं जिच जिण क ३ गो ३ । °मणं संभवजि-णमंडियं महिमंच जिण शां० ॥ ६ करेसु प° शां० ॥

ततो ते अपराजिय-अणंतिविरिया विसुद्धसम्मदंसणा, दाणहर्ष, साणुक्षोसा, सब-सत्तेसु य सद्काळं सावराहीसु अणवराहीसु य सरणागयवच्छळा, जिण-साहुपूयारया चडरासीति पुवसयसहस्साइं भोए मुंजिऊण अणुविगा। ततो अणंतिविरिओ उवचिते-ऽसायवेयणीओ निवद्धनिरयाऊ काळं काऊण गतो पढमं पुढविं वायाळीसवास-सहस्सिट्ठिती। धरणो य सिणेहेण वेयणापिड्यायं करेइ अभिक्खं। अपराजिओ वि 5 भाडविओगदुक्खिओ निक्खित्तपुत्तराज्ञभारो सोळसिट्टें राइसहस्सेट्टिं समं राइद्विं पजहित्ता जसहरगणहरसमीवे विक्खंतो बहुं काळं तवं काचं देहविओगे आरण-ऽञ्चए सुरिंदो जातो।

अणंतिविरिओ नि पसत्थपरिणामी नरया उन्बही जंबुद्दीवगभरहे वियद्विगिरिवरे उत्तरिलाए सेढीए गयणवल्लहे नयरे मेहवाहणो राया, तस्स भज्जा मेहमालिणी, विसि पुत्तो जाओ मेहनाओ नामं। कमेण परिविद्विओ विज्ञाहर-चक्कविष्टिभोए मुंजइ दसुत्तर-10 नयरसए पुत्ते रज्जे ठिवऊण। अण्णया कयाई मंदरिगिरिं गतो नंदणवणे सिद्धाययणे पण्णत्तीए भावेण पूर्य। देवा य अवइण्णा तं समयं। तत्य अञ्चयईदेण बोहिओ पुत्तेषु निसहरज्जधरो अमयगुरुस्स पासे पबद्धो। अन्नया गिरिनंदणपत्वयं आविहय एगराइयं पिडमं ठितो। आसग्गीवसुओ से उवसग्ने करेइ। ते सम्मं सहइत्ता पारियपिष्टिमो वहुं काळं तव-संजमरओ विद्दिरजण देहभेदकाले अञ्चए कप्पे देवो सामाणो जातो। 15 संतिजिणपुक्वभवकहाए वजाउहभवो

तत्थ दिवं सोक्खमणुइविजण निरुवमं अपराजियदेवो चुओ समाणो इहेव जंबुद्दीवे पुविवदेहे सीयाए महानदीए दाहिणे कूले मंगलावईविजए रयणसंचयपुरीएँ खेमंकरो नाम राया, तस्स भज्जा रयणमाला नाम, तेसिं पुत्तो वज्जालहो कुमारो जाओ, कमेण जोब-णमणुपत्तो, तस्स भज्जा छच्छिमती। मेहनादो देवो सुरजीवियक्खए तेसिं पुत्तो सहस्सा-20 युहो नाम जातो, सो वि कमेण वहिओ। तस्स कणयसिरी भज्जा, पुत्तो से सयबली।

अह अण्णया खेमंकरो राया दिवाए मणि-रयणमंडियसहाए स्य-णत्त्य-योत्तपरि-किण्णो अच्छइ। देवो य ईसाणकप्पवासी नाहियवादी चित्तचूळो नाम वादत्यसुब-गतो। सो य वज्जान्रहेण जिणवयणविसारएण वाए पराजिओ। सम्मत्तं च पहिवण्णो चित्तच्यूळो मिच्छत्तं विमऊण। इसाणिंदेण परमतुहेण अहिनंदिश्रो पूर्ओ य वज्जा-25 चडो जिणमत्तिराएण 'तित्यवरो भविस्सह' ति।

अण्णेया सुदंसणा नाम गणिया वसंतक्कसुमपडलगहत्थगया वजाउहसुवगया, ताणि कुसुमाणि दंसित्ता वजाउहं विण्णवेइ—देव! लच्छिमई देवी विण्णवेइ—सामिय! सूर-

१ 'तसायासायवे' की० य० उ० विना ॥ २ 'हिंद्रण जस' शां०। 'हिंतु जस' उ०मे० ॥ ३ तीसे पुत्तो शां० ॥ ४ नाम विज्ञा शां० विना ॥ ५ 'मं आराधियत्ता शां०। 'मं सहिता उ० मे०॥ ६ 'वो इंद्सा' की ३ ॥ ७ 'प् रयणसंबद्धी नाम की ३ उ० मे० ॥ ८ 'विद्रण पू' की ३॥ ५ 'पा राह्या जाम उ सुदंसणा जामं वसंत' शां०॥

णिवादं प्रजामं वसंतक्षिरिमणुह्विषं विषयो । निग्गतो स इमारो सत्तिहें देवीलएहिं समगं पियदं सुणाएँ वावीप समगो की छइ। नाऊण य वं कुमारं अलकी डारइपसत्तं विजादादी बहुज्जयमती देवी वेरिश्री वजाउहरस स्वर्रि नगवरं छुमइ, हेडा बलिएहिं नागपासेहिं बंधह । व्यक्ताउही वि कुमारो अभीओ दहण वं डवसगां।

भेचूण तं नगवरं, छेचूण य ते अइबेंछे पासे । निद्धाइओ कुमारो, सकेणं पृह्ओ तत्थ ।।

तो तं बज्जाणसिरिं कुमारो अणुइविजण पुरमइगओ भुंजइ जहिच्छिप भोए। अह खेमंकरो राया छोगंतियदेवपिंदबोहिओ वज्जाउहं कुमारं सिवद्वीए समुद्रण रजे-भहिसिचिऊण निक्खंतो, घातिकम्मक्खएण उप्पण्णकेवछनाणो तित्थं पवचेह । वज्जान 10 उद्घरस य आउहघरे चक्करयणं जक्खसहस्सपरिगाहियं समुप्पण्णं। ततो णेण तस्स मग्गा-णुजातिणा मंगलावइविजए सयछोयेविओ, चक्कविटिमोए य सुरोबमे निरुविग्गो भंजह । ठविको जुवराया वजाउहचक्रवट्टिणा सहस्साउही निययपुत्ती य। एवं काली वशह तेसि विसयस्हमणुहवंताणं।

अण्णया वज्जाउहो विडलाए रयणमंडियाए सहाए बत्तीसरायसहस्सपिरवुडो सीसर-15 किखय-पुरोहिय-मंति-महामंतिसमग्गो सीहासणोवविट्टो अच्छइ । एगो य विज्ञाहरो थैरहरंतो भीयभयगगगरसरो<sup>\*</sup> 'सरणं सरणं' ति वज्जाउहमुवगतो रायं। अणुमगगओ य तस्स असि-खेडयहत्थगया छित्र-पणयंगजद्दी तुरियं पत्ता काइ विजाहरकुमारी।

> मणइ य नहंगणत्था—सामिय ! विज्ञाहरं इमं सुयह । अविणीओ मे एस पावो, जा से बंधामहे सिक्खं (?) ॥

तीसे य अणुमग्गओ पत्तो एगो विजाहरो गयहत्थगओ, भणइ य वजाउहपमुहे ते 20 णरीसरे—भो ! सुणह एयस्स पावस्स अविणयं—

# संतिमतीए अजियसेणस्स य संबंधो तप्पुच्वभवो य

इहेव अंबुद्दीवे पुष्वविदेहे सुकच्छैंविजए वेयहुपवए सुंकपुरे नयरे सुंकदत्ती नाम राया परिवसइ, तस्स भजा जसोहरा, पवणवेगो तस्स अहं पुत्तो। तत्थेव वेयहे 25 उत्तरसेढीए किञ्चरगीयं नयरं, राया तत्थ दित्तचूलो, भजा से चंदकित्ती, तीसे सु-कंता धूया, सा ममं भजा। तीसे य एसा संतिमती धूया मणिसायरे पहयिम प-ण्णासी साहिती इमेण अक्लिता पावेण । तं समयं सिद्धा से भयवई प्रणासी । तीसे य पलायमाणो इहं सरणसुवगतो तुन्भं । अहं च चेतूण (?) पणणत्तीए भयवईए पूरं गतो तं पएसं । तत्थ य अपेच्छमाणो संतिमती आवाहेमि आभोगणि विज्ञं । श्रामोएऊण प-30 ज्यासीए इहागती । एयस्स एए दोसा, तं सुयह एयं दोसाण संकरं ।

१ °ए धार्बी° उर मे॰ विना ॥ २ °छो स्रोयवि° उ॰ मे॰ ॥ ३ °रितृहो सी° शां० ॥ ४ यरथरंतो भां ।। ५ °रो सरणं ति ली ३ विना ॥ ६ °च्छजणवप् शां ० विना ॥

दोसनिहाणं एयं, जइ मुंबह तो हं सबदोसे से । नासिज्जामि नरुत्तम!, एगेण गयप्पहारेण ॥

तेण विजाहरेण एवं मणिए वजाउही ओहिनाणविसएणं जाणिडणं ते रायाणी मणइ— सुणेह भी नरीसरा ! एएसि पुष्ठसंबंधं—

जंबुद्दिवे एरवए वासे विंज्झपुरे नयरे विंज्झद्सरायणी मजा मुलक्खणा, तीए 5 निलणके पुत्तो आसि। तत्थेव नयरे धम्मिमित्तो सत्थांहो, मारिया से सिरिद्त्ता, दत्तो ये सिं पुत्तो, पहंकरा नाम तस्स भारिया। सा रूव-जोवणवती दत्तेण समं उज्जाणं गया विसयसहमुच्छियेणं निलणके जणा दहूण गहिता। तीए विओगदुक्खिओ दत्तो उज्जाणे हिंढंतो सुमणरिसिपायमू लंगतो। तस्समयं चेव तस्स मुणिणो केवलनाणं समुप्पण्णं। तस्स य देवा चडिहा महिमं करेंति। तस्स तं रिद्धि दहूण सो दत्तो उवसंतो। 10 इसी वि परिणिक्वुको भयवं। संवेगसमावण्णो दत्तो वि गतो, मिर जंबुद्दिवे दीवे सुकच्छितिजए वेयहप्रस्प सुवण्णतिलए नयरे महिंदिविक्कमो वसति, मजा से अनिल्लेगा, तेसि उप्पण्णो गन्भत्ताए अजियसेणो नाम विज्ञाहरकुमारो, भज्ञा से कमला नामेण। इयरो वि निलणके विंज्झदत्तरायिम अतीते आणामियसवसामंतो राया जातो।

अण्णता प्रभंकराय समं गिरिवरसिहरागारे ममराविष्ठसामले गंभीरगिज्जियमुहले बहु-15 वण्णे समंततो नह्यलं समुच्छरेते निसिय-निरंतर-निवेदियविज्ज्ज्जलपीवरसिरीए मेद्दे दहूण, पुणो वि ते चेव खर-फरुसपवणविहए खणमेत्तंतरस्स दहुं विलिज्जंते, समुद्य-रिद्धि-विणासं च अणिश्वभावणं अणुगुणेंतो रायिष्ठं पजिह्यण खेमंकर्जिणवरस्यासे निक्खंतो, गको य परिनेद्वाणं । सा वि य पहंकरा मिड-मह्वसंपण्णा पगईमिदया चंदायणं करेऊण पो-सहं सुद्धियज्जाए स्यासे ततो मरिऊण संतिमती जाया एस तब धूया। सो वि दत्तो 20 मरिडं एस आयाओ अजियसेणो। एएण एस गहिया परभवजोगसंबंधण।

तं खमाहि से एयं, अवराहं मा करेहि अणुबंघं । अणुवसंता य जीवा, बहुवेरपरंपराओ पावंति ॥

सोडणं च एयं पगयं (प्रन्थाप्रम्-९४००) उनसंता विमुक्तवेरा य एयाणि य तिण्णि वि निक्खिमिहिति खेमंकर्जिणस्यासे । संतिमती वि एसा प्रवह्या समाणी रयणाविल-25 तवोकम्यं काउं होहिति ईसाणे देविंदो । 'एयस्स अजियसेणस्स प्रवणवेगस्स तस्समयमेव केवलनाणमुप्पिकिहि'ति तेसि ईसाणिंदो नाणुप्पयामहिमं करेहिति, अप्पणो य सरीरस्स पूर्य । सिजिशस्सह आगमिस्से णं ॥

एवं वज्जाउहेण परिकृष्टिए ते सबे रायाणो विन्हियमणसा मणंति—अही ! विसं ति। वाणि वि वज्जाउहं पणमिकण सैमेक्स् जिणसयासे गंतुं तिभि वि पबद्याणि। 80 सहस्साउहस्स जुयरण्णो अङ्गां णाम भैजा, तेसि सुझो कणयसेसी । मंगलावइ-

१ श्यवाहो उ २ मे० ॥ २ व से पु<sup>o</sup> शां विना ॥ ३ श्ला व असमयम्मि निर्देश के निर्ना ॥

80

विजए सुमंदिरे नयरे मेरुमाली नाम राया, मल्ला देवी, तेसि कृप्ययमाला सुया। सा कणयसत्तिस्स दिण्णा। तत्थेव य सक्कसारं नयरं, राया एत्थ अजियसेणो, मज्जा से पियसेणा, वसंतसेणा य तेसि धूया। तं च कणयमालासिहएणं गिण्हइ। सा वि य वसंतसेणा कणथसत्तिस्स भारिया चेव जाया। तीसे य तिश्रमित्तं नियममेहुणो रुद्धो(?)। 5 सो य कणयसत्ती विज्ञाहरो जातो सह पियाहिं ताहिं सिहक्षो सबक्षो परिहिंडइ वसुहं।

अण्णया य पियासिहको गओ हिमवंतसेछिसिहरं। तत्थ य परिहिंडमाणो विउल-मितं चारणसमणं पासइ। अहिवंदिऊण य धम्मं सोउं चइउ रायलच्छि निक्खंतो।

ता वि य से भजाओ, विउत्तमतिअजियासयासिमा । जाया तवुज्याभो, बहुजणपुजाओ अज्ञाओ ॥ इयरो वि कणयसत्ती, विहरंतो सिद्धिपवयं गंतुं । पुढविसिलापट्टए, एगराईयं पढिमं ठितो ॥

तत्थ से हिमचूलो नाम देवो उवसगां करेइ। खुहिया य सबे विजाहरा उवसगा-कारणं पुच्छिऊण 'निहोसिम'ति वित्तासेंति हिमचूलं । पारेऊण य पडिमं विहरंतो रयणसंचयं गतो नयरं सुरनिवाये उज्जाणे। तत्थ वि एगराइयं चेव पडिमं ठितो।

15 पडिमागयस्य तो तस्सं भयवओ परमझाणजुत्तस्य । अप(प्प)डिह्यं अणंतं, केवळनाणं समुप्पण्णं ॥

देवा समोसरिया णाणुप्पयामहिमं करेंति । हिमचूलो ये समवसरणग्रुवगतो भीको । बजाउहो वि राया बत्तीसरायसहस्ससमग्गो नाणुप्पयामहिमं काउं धम्मं चेव सोउं नयरमङ्गतो ।

- 20 अह भयवं खेमंकरो अरहा गणपरिवृडो रयणसंचयपुरीए समोसिरओ। वज्जाउहो वि वंदगो निजाइ। सोऊण तित्थयरवयणं पिडबुद्धो सहस्साउहं रजे हवेऊण सत्ति पुत्तसपिहं सिहओ चउिं सहस्सेहिं समं राईणं बद्धमउडाणं रूव-गुणसालिणीणं च च- उद्दि देवीसहरसेहिं समं पिउणो पायसमीवे पष्टको गिहयसुत्त-ऽत्थो उत्तमचरित्त- जुत्तो विहरह।
- 25 अण्णया य सिद्धपद्मयं गतो सिळावट्टए 'नमो सिद्धाणं' ति काउं वोसट्ट-चत्तदेहो 'जइ मे केइ उबसग्गा उप्पक्षंति ते सबे सहामि' ति वइरोयणो य खंभो संवच्छरियं पिंडमं ठितो । आसग्गीवपुत्ता य मणिकंठो मणिकेड य संसारं भिम्डण अधुरकुमारा जाया, ते य से नाणाविद्दे डवसग्गे करेंति । इयरो वि भयवं नाणाऽविसेसियमणो ते सम्मं सहति । प्यम्म देसयाछे

रंभा तिलोत्तमा आगया उत्तरवेडविपहिं रूवेहिं। वित्तासिया य ताहिं, असुरकुमारा ततो नद्वा ॥

१ ऐस्स य तथा परम° ली ३ ॥ २ य सरण° शां० ॥

ताओ वि वंदिऊण नहं च उवदंसेऊण पहिगया।

वज्जाउही वि संवच्छरियं महापिंडमं पारेऊण संजमबहुली विहरति। सहस्साउही वि राया पिहियासवगणहरसयासे धन्मं सोउं पुत्तं अहिसिचिउं रज्जे सतबलिक्नमारं निक्खमिकण तस्सेव समीवे मिलिओ वजाउहेण समं।

> ते दो वि पिया-पुत्ता, बहूणि वासाणि तवं काउं! ईसीपब्भारवरं, आहिष्यं पञ्चयं रम्मं ॥

पाओवगमणविहिणा परिचत्तदेहा समाहिणा जवरिमगेविज्ञेस एकतीससागरोवमहि-तीया अहसिंदा देवा जाया।

### संतिजिणपुञ्चभवकहाए मेहरहभवो

ततो रते तं अहमिंद्सोक्खं अणुभविऊणं चुया समाणा इहेव जंबुद्दीवे पुषविदेहे 10 पुक्खलावईविजए पुंडरगिणीए नयरीए तत्थ राया घणरहो, तस्स दुवे देवीओ पीतिमती मणोहरी य, तासिं गब्भे जातौ वज्जाउही मेहरहो सहस्साउही दढरहो, सुहेण परिवड्गिया कछासु निम्माया । मेहरहस्स य कुमारस्स दुवे भज्जाओ पियमित्ता मणोरमा य । पियमित्ताए नंदिसेणो पुत्तो, मणोरमाए मेहसेणो । दढरहस्स वि समती भजा, पुत्तो य से रहसेणो कुमारो। 15

### कुक्कुडगजुयलं तप्पुय्वभवो य

अह अन्नया घणरहो अंतेउरत्थो सीहासणनिसण्णो सुय-नत्तुय-पुत्तपरिकिण्णो <del>अ</del>च्छइ। गणिया य सुसेणा नाम उवगया रण्णो कुकुडगं गहेऊण वादत्थी भणइ--

सामि ! ममं कुकुढओ, पणियच्छिज्जन्मि सयसहस्सेण। पडिमोहं जइ ढॅब्भइ, तुब्मं पायमूले तो जुन्झइ॥

तत्थ गया मणोहरी । तीए देवीए चेडी पभणिया—देव ! आणेह मम कुकुडयं वजा-तंडं, ससेणा जं भणइ तित्तिए होड प्पणियं। तीए य चेडियाए य

आणीओ कुक्कडओ, कयकरणो ओयारिओ महीवट्टे। ते दो वि चारुरुवा, अणुसरिसवढा तहिं छग्गा ॥

घणरहेण रण्णा मणियं-एको वि न जिंजाइ इमेसिं ति । मेहरहकुमारेण भणियं-को 25 भूयत्थो एत्थ सामि ! ?। पुणरिव घणरहेण भणियं—सुणसु कारणं जेण न जिवद एको वि—

जंबहीवे दीवे एरवए बासे रयणाउरे नयरे दोण्णि वाणियगा सागहिया धणवस् धणदत्ती य। दोण्णि वि सहिया ववहरंति । ते अणियत्तधणासा बहुविहं भंडं घेतुणं गा-म-नगराईणि ववहरंता हिंडंति। परसारविहरे य तण्हा-छुहामिभूए [\*परिगए \*] सीरण्ह-

१ आरुभिडं प<sup>०</sup> शां० ॥ २ कसं०उ० मे० विनाडन्यत्र—्तो ते अ<sup>०</sup> ही ३ संसं०। <sup>०</sup>तो तं अ<sup>०</sup> शां०। °तो तो वे (दो बि) अ° मो० गो ३॥ ३ °तो सेहरहो दढरहो य सुहे° शां० विना ॥ ४ छहह शां० विना ॥ ५ ली ३ विनाऽन्यत्र—जिप्पति हु<sup>०</sup> शां०। जिल्लाहु हु<sup>०</sup> क ३ गो ३ उ० मे०॥

सोसियंगे दंस-मसगदुहावियसरीरे सीदंतसबगत्ते णासाभेदपहारसंभैगो गोणे असमत्थे वि वाहिति । माया-नियिड-उक्तंचणा कृडतुल-कूडमाणेसु ववहरंता मिच्छत्तमोहियमतीया निदया फरुसा लोह-किलग्वत्था अट्टज्झाणोवगया तिरियाज्यं निबंधिता य ।
कदायि तेसि सिरेण(?)तित्थिम्म राग-होसनिमित्तं भंडणं समुप्पण्णं। जुञ्ज्ञंता[\*ण\*] हंतूण्
5 एक्तमेकं पुणरिव तत्थेव एरवयवासे सुवण्णकूलानदीतीरे हत्थिकुलिम हत्थी जाया
गिरिसिहरागारा सबंगसुंदरसरीरा वणयरकयनामया 'तंबकल-सेयकंचण' ति विसुया ।
तेसि च जूहस्स कृष्ण भंडणं समुप्पण्णं। हंतूणं एक्तमेकं जंबुहीवे भरहे वासे अजुज्ञानयरीए नंदिमित्तस्स बहुहजूहे महिसगा जाया । तत्थ य सत्तुंजयस्स रण्णो देवानंदाए देवीए दो सुया धरिणसेण-णंदिसेणा । तेहिं ते महिसगा जुज्ज्ञाविया । हंतूणं
10 एक्तमेकं तत्थेव अजुज्ञ्ज्ञनयरीए मेंदया जाया, संविद्धया क्रमेण 'काल-महाकाल'ति नामेण।

तस्य वि य जुन्झमाणा, भिन्नसिर-निडालकहिरपरिसित्ता । ततो मरिऊण इमे, इहं कुक्कुडा जाया ॥ तो पुवजणियवेरा, अणियत्तवघेसिणो दो वि । दहुण एक्समेकं, रोसविलगा इमं लग्गा ॥

15 मेहरहेण कुमारेण भणियं—विज्ञाहरसहगया इमे सामि!। घणरहेण भणियं—कहं वि-ज्ञाहरसहगय १ ति । तओ मेहरहो भणइ—जह विज्ञाहरसहगया तं सुणह— चंदतिलय-विदियतिलयविज्ञाहरसंबंधो तप्पुव्वभवो य

जंबुद्दीवे भरहे वेयहुमुत्तरिलसेढीए नयरं सुवण्णणाभं णाम । तत्य गरुलवेगो राया, धितिसेणा से भजा, जीसे चंदतिलओ ये विदियतिलओ य दो पुता।

20 ते अण्णया मंदरसिहरं जिणपिडमाओ वंदगा गया । तत्थ य परिहिंडमाणा सिला-यले सुहिनसण्णं चंदणसायरचंदनाम चारणसमणं पासंति । तं वंदिऊण तस्स य पाय-मूले धम्मं सुणेंति । कहाच्छेदं च नाऊण दो वि जणा नियए पुवभवे पुच्छंति । तेसिं च सो भयवं श्रद्दसयनाणी परिकहेइ—

धाइयसंडे पुविक्षे एरवए वइरपुरे आसि राया अभयघोसो ति, देवी से सुवण्ण-25 तिल्या, विजय-जयंते तासि दो पुत्ता। तत्थेव एरवए सुवण्णदुरगं नयरं। तत्थ संखो राया, पुह्वी से देवी, धूया य तेसि पुह्विसेणा, अभयघोसस्स रण्णो सा दिण्णा।

कयाई च एका चेडिया वसंतकुसुमाई घेतूण उविद्वया अभयघोसस्स रण्णो सुवण्ण-षूलाए (सुवण्णतिलयाए) देवीए विण्णवेइ—सामि! छलेडुगं उजाणं वश्वामो वसंत-माससुवजीविउं।पुह्विसेणा य रण्णो कोडिमोझनिवत्तियाई पवराई जुत्तिकुसुमाई उवणेइ। 80 ताणि घेतूण निग्गतो राया छलेडुगं उजाणं। तत्य देवीसयसंपरिवुडो अहिरमइ। तत्य

१ °अगो गिलाणे अस° शां० ॥ २ य बीय° शां० विना ॥ ३ °यरं माम ली ३ संसं० ॥ ४ °जय-वेजवं शां० विना । प्रमागेऽपि ॥

य पृष्ट्विसेणादेवी परिहिंडमाणी दंतमहणं नाम साहुं पासइ । तं वृंदि इस्स समीवे धन्मं सोउं निविण्णकामभोया रायाणं विण्णवेइ-अहं दिक्खमञ्सुवेहासि । रण्णा य सम्पुण्णाया सा साहणी जाया । राया य तमुजाणसिरिमणुइवित्ता नयरमङ्गओ ।

अण्णया य अभयघोसेण अणंतजिणस्स पारणए पविउलं भत्त-पाणं दिण्णं। तस्य य आहो ! दाणं दुंदुहीओ वसुहारा पंचवण्णं कुसुमं च चेलुक्खेवो य कओ देवोज्जोओ 5 देवेहिं । सकारिओ पडिनियत्तो य मुणिवरो । राया वि जहासुई विहरेति । घाइकम्मखएण अणंतजिणस्य केवलं समुप्पण्णं । पुणो विहरंतो सीसगणसंपरिवृहो वहरप्रमागतो । सोडं च जिणागमणं अभयघोसो राया सिबद्धीए जिणवंदओ णीइ।

धम्मरयणं च सोउं, विजय-जयंतेहिं दोहिं पुत्तेहिं।

सकारिओ रायिष्ट्रं, परिहरिऊण निक्खंतो ॥

10

आसेवियबहुलेहिं य वीसाय कारणेहिं अप्पाणं भावेंतो तित्थयराउं निबंधइ । सुचिरं विहरिकण खीणे आउयम्मि सुयसिहओ अञ्चुए कप्पे उववण्णो । तत्थ बाबीसं सागरो-वमाइं दिवं विसयसुहं अणुहविऊणं ततो चुओ समाणो इहेव जंबुहीवे पुषविदेहे पुक्ललावइविजए पुंडरगिणीनगरीए राया हेमंगओ, तस्स वहरमालिणी अगाम-हिंसी, तीए पुत्तो जातो घणरहो नामा, सो तुन्भं पुत्रभविश्रो पिया। जे ते विजय-15 ज्यंता ते तुन्भे दो वि भायरो जाया । एसो पुरुभवो ॥

सोऊण य ते एवं चंदतिलया विदियतिलिया तं साहुं पणमिऊण सनयरं इहागया दो वि तुन्भं (प्रन्थाप्रम्—९५००) पुद्याणुरागेण ।

> तुब्भे दहुकामेहिं, सामि ! इहमागएहिं संतेहिं । कुकुडएहिं इमेहिं, दोहि वि संकामिओ अप्पा॥

20

एवं कहिए मेहरहेण ते वि विज्ञाहरा काऊण णियरूवं घणरहपाए पणमिऊण गया सनयरं। अण्णया य ते कयाई भोगवहृणसुणिवरस्त पायमूळे निक्संता, गया य सिद्धि ध्रयकिलेसा ॥

एयं च पगयं सो ं कुकुडया दो वि जणियवेरगगा घणरहपाए निमकण अणास्यं करेऊण भूयरमणाडवीए तंबचूल-सुवण्णचूला भूया महिष्ठुया जाया। ते य बहुरू- 25 वधरा दिव्वविमाणं विचरुविकण मेहरहं कुमारं आरुहित्ता वसुहमाहिंडिता पुणो कुमा-रमाणेऊण वंदणं पयाहिणं च काऊणे तिक्खुत्तो रायभवणे रयणवासं वासित्ता गया भूया सगं हाणं । इयरे वि घणरहाई रइसागरमोगाढा भुंजंति जहिच्छिए भोए ।

एवं वचइ काछो, तेसिं विसयसुहमणुहवंताणं। अणुरत्तनाडयाणं, सग्गे व जहा सुरिंदाणं ॥

30

अण्णया य घणरही निक्लमणकालमामोएऊण लोगंतियदेवपडिबोहिओ मेहरहं कु-

मारं रज्जे ठवेडण दृहरहं जुयरायं निक्खंतो तवं करेइ। उपपण्णकेवलनाणो भविए बोहे-माणो विहरह। मेहरहो वि महामंडलीओ जातो।

खण्णया य देवचळाणं निग्गतो । तत्थ य छहिरमइ जहिच्छियं पियमित्तादेविसहि-ओ । तत्थ वि य मणि-कणयसिङापट्टए असोयहेट्टा निसण्णो । तत्थ य गयमयगणा गीय-5 वाइयरवेण महया असि-सत्ति-कोंत-तोमर-मोग्गर-परसुहत्था भूईकयंगराया मिगचम्मणियं-सर्णो फुट्ट-कविछकेसा कसिणभुयंगमपङंबवेगच्छिया अयकरकयपरिवारा छंबोदरोठ-वयणा गोधुंदुर-नडळ-सरहकण्णपूरा वारवरबहुरूवधरा सुप्पभूषा य से पुरतो पणिवया भूषा ।

एत्थंतरे य कुवलयदलसामलेणं गगणेणं तवणिज्ञ-मणियूभियागं पवणपणवावियप-हायं पेच्छइ आवयंतं दिवं वरिवमाणं। तत्थ य सीहासणोविवहो विचित्तवरभू सणिहिं 10 भूसियसरीरो कमलविमलनयणो कोइ विज्ञाहरो। पासे से निसण्णा पवरजोवणगुणोव-वेया विज्ञाहरतरुणी। तं च पियमित्ता दहूण मेहरहं भणित—को एस सामि! १ वि-ज्ञाहरो १ खयाहु देवो १ ति । ततो भणइ मेहरहो—सुण देवि! परिकहे हं—

## सीहरहविजाहरसंबंधो तप्युव्वभवो य

जंबुद्दीवे भरहे वेयहे उत्तरिहाए सेढीए अलगापुरिनगरवई विज्जुरहो ति राया, 15 तस्स अगमहिसी माणसवेगा, तीसे सुओ सीहरहो ति राया एसो पगासो विज्ञाहरच-कवटी धायइसंडे दीवे अवरविदेहे पुविले सीओद उत्तरओ य सुवग्गविजयम्मि खग्गपुरे अमियवाहणं अरहंतं वंदिय पिंडनियत्तो । इहइंच से गतीपिंडघाओ, दहूण य 'संकुदो ओयरिय विमाणाओ अमरिसेणं उक्तिविहि मं करगोहिं। (??) तहेव करेइ।

> उक्सिवमाणी य मए, दुप्पोरुगिरिवियारणे एसो । वामकरेणऽकंतो. रसियं च महासरं णेणं ॥

तो ससुया मजा से विजाहरा य भीया मम सरणसुवगया। (११) पियमित्ताए य भणियं—को एस पुत्ते भवे आसि १। मेहरहो कहेइ—

पुक्खरवरदीवहें भरहें वासे पुविक्षे संघपुरे नयर रजागुक्तो नाम दुग्गयओ परिवसइ, भजा से संखिया। सो अण्णया समज्जाओ संघितिरिं गओ। तत्य सञ्वगुक्तं साहुं वि- 25 ज्ञाहराणं घम्मं कहेमाणं पासइ। ताणि वि धम्मं सुणंताणि तस्सोवएसेणं बत्तीसक्छाणं गेण्हइ। दोण्णिऽतिरत्ताइं बत्तीसं चवत्थयाणि ववासित्ता पारणए धितिवरं साहुं पिढळा- हित्ता सञ्यगुक्तसयासे दो वि जणाइं निक्खंताइं। रायपुत्तो आयंबिळवहुमाणं तवं कावं वेळुवणे अणसणेण काळगतो बंभळोए देवो जातो दससागरोवमहितीओ। ततो चइ- ऊण माणसवेगाए गन्भिम सीहरहो नाम एस राया जातो विकंतो। जा सा संखिया 30 पुक्कजा सा एसा मयणवेगा, पुणो वि से सा मज्जा जाया॥

१ य सेयमय° शां०॥ २ ंणा बुड्डक° शां०॥ १ °सणविभूसि° शां०॥ ४ संखुद्धो शां० विना॥ ५ °ता त° की ३ विना॥ ६ °यगुस्तो उ० मे०॥ ७ विक्याओ शां०॥

एयं पगयं सोवं सीहरहो राया पणिमकण मेहरहं रायं विमाणमारुहिता गओ सनयैरं नयरितल्यं पुत्तं रज्जे अहिसिंचिकण घणरहितित्ययरपायमूले रायिहं पयिहकण निक्सतो, कावं तवं बदारं खीणे आवसेसिम परिनेव्वाणं गतो। मेहरहो वि बज्जाणसिरीमणु- हिवता पुंडरगिणिमितिगतो।

#### पारावय-भिडियाणं आगमणं

5

10

अण्णया य मेहरहो उम्युक्तभूसणा-ऽऽहरणो पोसहसालाए पोसेहजोग्गासणनिसण्णो सम्मत्तरयणमूलं, जगजीविहयं सिवालयं फलयं।
राईणं परिकहेइ, दुक्खिवयुक्खं तिहं धम्मं॥
एयम्मि देसयाले, भीओ पारेवओ थरथरेंतो।
पोसहसालमइगओ, 'रायं! सरणं ति सरणं' ति॥
'अभओ'ति भणइ राया, 'मा भाहि' ति भणिए द्विओ अह सो।
तस्स य अणुमगगओ पत्तो, 'भिडिओ सो वि मणुयभासी॥—

नहयल्थो रायं भणइ—मुयाहि एयं पारेवयं, एस मम भक्खो । मेहरहेण भणियं— न एस दायव्वो सरणागतो । "भिडिएण भणियं—नरवर ! जइ न देसि मे तं खुहिओ कं सरणमुवगच्छामि ? ति । मेहरहेण भणियं—जह जीवियं तुव्भं पियं निरसंसैयं तहा 15 सवजीवाणं । भैणियं च—

> हंतूण पैरप्पाणे, अप्पाणं जो करेइ सप्पाणं । अप्पाणं दिवसाणं, कएण नासेइ अप्पाणं ॥ दुक्खस्स उन्वियंतो, हंतूण परं करेइ पडियारं । पाविहिति पुणो दुक्खं, बहुययरं तन्निमित्तेण ॥

20

एवं अणुसिद्दो भिडिओ भणइ—कत्तो मे धम्ममणो भुक्खदुक्खिद्दयस्स ?। मेहरहो भणइ—अण्णं मंसं अहं तुहं देमि भुक्खापिडघायं, विसज्जेह पारेवयं। भिडिओ भणइ—नाहं सयं मयं मंसं खामि, फुरफुरेंतं सत्तं मारेडं मंसं अहं खामि । मेहरहेण भणियं—जित्तयं पारावओ तुछइ तित्तयं मंसं मम सरीराओ गेण्हाहि। 'एवं होड' ति भणईं [भिडिओ ]। भिडियवयणेण य राया पारेवयं तुछाए चडावेडण वीयपासे निययं मंसं छेत्तण चडावेड। 25

जह जह छुभेइ मंसं, तह तह पारावओ वर्ट्ट तुलेइ। इय जाणिऊण राया, आरुहइ सयं तुलाए उ॥

१ °यरं तिस्त्यं उ २ मे० विना ॥ २ °सहेण जोगा। इ तिरिक्षो शां० । एवमप्रेऽषि ॥ ४ तिरिएण शां० ॥ ५ उ० मे० विनाऽन्यत्र— वं तहा पिया पाणा सन्व क २ गो० । वं पिया सन्व खं० वा० । वं पियं सन्व ली ३ । वं सन्व शां० ॥ ६ उक्तं च शां० ॥ ७ परे पा शां० ॥ ८ व्हृतरयं त शां० ॥ ९ उ० मे० कसं० विनाऽन्यत्र— जो अक्खदुक्खाह[य]स्स ली ३ संसं० । जो अक्खदुक्खाहियस्स सं० वा० । जो अक्खदुक्खाहियस्स शां० ॥ १० व्हृ तीको तिरियवय शां० ॥ ११ व्हृं तुलह शां० ॥

व० हिं० ४३

20

हा ! ह ! ति नरवरिंदा !, कीस इमं साहसं ववसियं ? ति । उप्पाइयं खु एयं, न तुल्रइ पारेवओ बहुयं ॥

एयम्मि देस-याले देवो दिवरूवधारी दरिसेइ अप्पाणं, भणइ—रायं ! लामा हु ते सुलद्धा जं सि एवं दयावंतो । पूर्यं काउं खमावेत्ता गतो ॥

5 विन्हिया य रायाणो पारावय-भिडियए गयं दृहूण पुच्छंति य—पुष्ठभवे के एए आसि ? ति । अह जंपइ मेहरहो राया—

पारावय-भिडियाणं पुन्त्रभवो

इहेव जंबुद्दीवे दीवे एरवए वासे पडिमिणिखेडे नयरे सायरदत्तो ति वाणियओ परिवसइ। तस्स विजयसेणा भज्जा, तीसे य धणो नंदणो य दो पुत्ता। ते अण्णया वव-10 हरंता नागपुरं गया। संखनदीए तीरिम्म रयणिनिमित्तेण तीसें भंडणमुप्पण्णं। जुज्झंता य पिडिया दहे अगाहे। तत्थ मिरेडं जाया इमे सडणा पारेवओ भिडिओ य। संबिद्ध्या संता दहूण य परोप्परं जाया वहुज्जयमती पुत्ववेरेण। एस सडणाणं पुत्वभवो भणिओ।। सुरूवजक्खसंबंधो तप्पुब्वभवो य

सुणेह देवस्स पुत्रभवं जं च इहागमणं च—जंबुद्दीवे पुत्रविदेहे सीयाए दाहिणे कूले 15 रमणिजो विजयवरे सुभाए नयरीए तत्थ त्थिमियसागरो नाम राया आसि। तस्स दुवे भजाओ अणुंधरी वसुंधरी य।

तस्साऽऽसि अहं पुत्तो, भवे चडत्थे इओ अईयम्मि ।
अपराजिओ ति नामं, बलदेवो अणुंधरीगव्मे ॥
बीओ य ममं भाया, वसुंधरीकुच्छसंभवो आसि ।
नामेणऽणंतविरिओ, वासुदेवो महिह्वीओ ॥
तत्थाऽऽसी पडिसत्तू, अम्हं विज्ञाहरो उ दमियारी ।
सो अम्हेहिं उ वहिओ, कणयसिरीकारणा तह्या ॥

सो य संसारं बहुं भिनऊण इहेव भरहे अट्ठावयपवयस्य मूले नियडीनदीतीरिम्म सोमण्यहतावसस्य सुओ जातो, बालतवं काउं कालसंजुत्तो एसो सुरूवजक्को जातो। 25 अहयं च निक्खित्तसत्तवेरो पोसहसालाए अच्छामि इहं एगगमणो। ईसाणिंदो य सभामज्झगतो ममं गुणिकत्तणं करेइ—को सक्का मेहरहं धम्माओ खोहेडं सइंद्एहिं पि देवेहिं?। एस य सुरूवजक्को अमरिसिओ ईसाणिंद्वयणं सोडं ममं खोहेडमणो एइ। पेच्छइ य इमे सडणे पुविद्धयवेरसंजणियरोसे नभत्थे सगपुरिसयारजुत्ते धावंते। एए य जक्को दोण्णि वि सडणे अणुपविसिडं मणुयभासी ममं खोहेडमणो कासि इमं च एयारिसं। संपयं अचएंतो 30 सोहेडं भगगपइण्णो उवसंतो ममं खामेडं गतो।।

१ सुभगाए शां०॥

सडणा वि ते विमुक्तवेरा सरिकण पुवजाईओ। भत्तपरिण्णं काउं, जाया देवा भवणवासी॥

मेहरहो वि राया तं पोसहं पारेत्ता जिहच्छिए भोए भुंजइ।

अण्णया कयाई परिवहुमाणसंवेओ अष्टमभत्तं परिगिण्हिऊणं दाऊणं उरं परीसहाणं पिंडमं ठितो । इसाणिंदो य तं दृहूण करयलकयंजलिउडो पणामं करेइ, नमो भयवओ' ५ ति । देवीओ वि तं भणंति—कस्स ते एस पणामो कओ ? ति ।

एसो तिलोयसुंद्रि!, मेहरहो नाम राया भविरसंजिणो। पडिमं ठितो महप्पा, तस्स कओ मे पणिवाओ।।

न एयं सैत्ता सइंदा देवा खोहें बंसीलवएसु। सुरूवा देवी अइरूवा य अमरिसियाओं मेहरहं खोहणमतीओ दिवाई उत्तरवेउवियाई रूवाई विउविऊणाऽऽगयाओं । मेहरहस्स 10 मयणसरदीवणकरे रयणी सबं अणुलोमे उवसग्गे काउं खोभेउमचाएमाणीओं पमायकाले थोऊण निस्कुणं च गयाओं।

मेहरहो वि सूरे उगगए पिडमापोसहं पारें जिहिच्छिए भोए भुंजइ । मेहरहस्स य तं दृदूण सद्धा-संवेगं पियमित्ता य देवी संवेगसमुज्जया जाया । अण्णया घणरहतित्थयरा-गमणं सोऊणं तत्थ दो वि जणा णिग्गया वंदगा । भयवओ वयणं सोऊणं जायसंवेगो 15 मेहरहो दहरहस्स रज्जं देइ । तेण य णिच्छियं । ततो अहिसिंचिऊण रज्जम्मि सुयं मेह-सेणं सविह्वेणं रहसेणं च कुमारं दहरहपुत्तं जुयरायं

सीलवयसंजुत्तो, अहियं विवड्डमाणवेरग्गो। मोक्खसहमहिलसंतो, दढ(प्रन्थाप्रम्-९६००)रहसहिओ ततो घीरो ॥ 20 चडहिं सहस्सेहिं समं, राईणं सत्तिहं सुयसएहिं। निक्खंतो खायजसो, छेत्तुणं मोहजालं ति ॥ ततो सो निरावयक्यो, नियगदेहे वि धिति-बलसमग्गो। समिती-समाहिबहुलो, चरइ तवं उग्गयं धीरो ॥ उत्तमतवसंजुत्तो, विहरंतो तत्थ तित्थयरनामं । वीसाए ठाणाणं, अण्णयराएहिं बंधिता ॥ 25 एगं च सयसहस्सं, पुबाणं सो करेइ सामण्णं। एकारसंगधारी, सीहनिकीलियं तवं काउं॥ तो दढरहेण सहिओ, अंबरतिलयं गिरिं समारुहियं। भत्तं पश्चक्खाती, धितिनिश्चलबद्धकच्छाओ ॥ थोवावसेसकम्मो, कालं कावं समाहिसंजुत्तो । 30 दढरहसहिओ जातो, देवो सबट्रसिद्धम्मि॥

१ °स्सइजिणो उ २ मे० विना ॥ २ सका स° शां० ॥

### संतिजिणचरियं

तत्य य सुरह्णोए विमाणकोससारभूओ सबहृसिद्धियाणं पि परमतव-नियमनिरयाणं दुङ्ग-हतरे व्व रूव-पासाय-विसयसुहसंपगाढे (?) अहभिंदत्तमणुहविऊण तेत्तीसं सागरोवमाई मेहरहरेवो चइऊण इहेव भरहे कुरुजणवए हत्थिणाउरे नयरे विस्ससेणो राया, तस्स 5 देवी अइरा णाम । ततो तीए सुहसयणगयाए चोहससुमिणदंसणे सुमणाए कुन्छिसि उववण्णो । पुष्वउप्पण्णं च तिमम विसए दारुणमसिवं कयाद्रेण वि सएण (राएण) ण त्तिण्णं णिवारेडं । तित्थयरे गब्भे य बहुमाणे पसंतं । ततो निरुवसग्गा आणंदिया पया । ततो भयवं नवसु मासेसु अईएसु अद्धहमेसु राइंदिएसु जिह्नकिण्हतेरसीपक्खेणं भरणिजोएणं जातो । दिसाकुमारीहि य से पसण्णमणसाहिं कयं जायकम्मं । सतक्कउणा य समतिरुयिय-10 विउरुवियपंचरूविणा मेरुसिहरे अइपंडुकंबलसिलाए चउविहर्वेवसिहएहिं जहाविहिं तित्थयराभिसेएण अभिसित्तो, पिउभवणे य रयणवासं वरिसिऊण णिक्खितो । गया देवा नियद्वाणाणि । अम्मा-पिऊहिं से परितुद्वेहिं असिवोपसमगुणं चिंतेऊण कयं नामं संति ति । सुहेण य देवपरिग्गहिओ वड्डइ सबसुकयपैयत्तदुक्कतेयरपिडरूवसाइसयदेहबद्धो, सार-यपिंदुण्णचंद्सोमयरवयणचंदो, अइरुगायसिसिरकालसूरो व्व तेयजुत्तो पीइजणणो जणस्स, 15 परिओसवित्थरंतऽच्छिकमलमालापीलणवाररहियचिरकार्लपेच्छणिज्ञो (?), नदणवण-मल-यसमुब्भूयकुसुमामोयसुहगंधवाहणर्घाणामयपसाद्जणणणीहारसुरहिगंधी, पहाणपयपसूय-पगरणिकरग्गहियवणलच्छी, बलवग्रामेगरायसिक्खाणक्खम-लक्खणसत्थाणुकूलसच्छंदल-लियगमणो, सुरदंदुहि-सलिलगुरुवारिधरणिणयहिययहरमहुरवाणी, विसुद्धणाणरयणपया-सियसुनिडणसत्थनिच्छयविद् , उत्तमसंघयणो, महासत्तो, अणंतविरिओ, दाया, सरण्णो, 20 द्यावरो, वेरुलियमणिनिरुवलेवो, देविंदेहिं वि य से कयायरेहिं गुणसायरपारं न सका गंतुं, किमंग पुण पिहुजणेण ?।

ततो सो जोव्वणं पत्तो पणुर्वास वाससहस्साणि कुमारकालं गमेइ । वीससेणेण य रण्णा सयं रायाहिसेएण अहिसित्तो । तस्स य जसमती नाम अग्गमिहसी । दढरहदेवो य चुओ समाणो तीसे गव्भे उववण्णो जाओ चकाउहो नाम कुमारो । सो वि य पस-25 त्यलक्खणोपचियसवंगो सुरकुमारो विव रूवस्सी सुहंसुहेण परिवहृति । संतिसामिस्स पणुवीसं वाससहस्साणि मंडलियकालो ।

अण्णया य से आउहघरे चक्करयणं समुष्पण्णं । तस्स य णेण कया पूया । ततो चक्कर-यणदेसियमग्गो, दिक्खणावरदिक्खणेण भरहमिभिजिणमाणो, मागह-वरदाम-पभासित-त्यकुमारेहिं पयत्तेहिं सम्माणिओ, सिंधुदेवीए कयपत्थाणो, वेयहुकुमारदेवकयपणिवाओ,

१ °श्रो भवसिद्धि॰ शां०॥ २ °रे व रुव्यदादाविसय॰ शां०॥ १ °पन्वत्तदुक्खंतेउरपरिरूव॰ शां०॥ ४ °रुपत्थणि॰ शां०॥ ५ 'सुव्भिगं॰ शां०॥ ६ 'घणोगयपसादंज॰ शां०॥ ७ पणहाणसपय॰ कलं० शां० विना ॥ ८ °हं जिण॰ थी ३॥

तिमिसगुहाओ य महाणुभावयाए रयणपरिग्गहिओ कसिणजलदावितिगितिओ विव मियंको विणिग्गओ य गओ कमेणं चुल्लहिमवंतं वासहरपवयं। तिण्णवािसणा य देवेण पणएण 'अहं देव! तुन्झं आणािविघेओ' ति पूजिओ। ततो उसहकू द्वष्वयं निययनाम-विधं काऊणं, विज्ञाहरेहिं सरणागएिहं पूइओ, गंगादेवीए कओपत्थांणो, खंडगपवाय-गुहाए वेयहुपवयमभिलंघइत्ता, णिहीहिं नविं सबेहिं पूइओ महया इह्रीए गयपुरं गतो 5 पविद्वो। णिरीतिगं णिरुवसग्गं सयलं भरहवासं पालइत्ता पणुवीसं वाससहस्साइं गमेइ।

आयंसघरगएण य कओ संकप्पो संतिसामिणा निक्खमिउं। छोयंतिया य देवा उविद्या बोहेउं। ते पसत्थाहिं भारहीहिं अभिणंदंति । ततो भयवं संवच्छरं कयवित्तविउस्सग्गो चक्काउहं निययपुत्तं रज्जे अहिसिंचिऊण जेट्टकण्हचउहसीपक्ले छ्टेणं भत्तेणं देवेहिं चउ-विवहेहिं महीयमाणो सवट्टसिद्धाए सिवियाए देवसहस्सवाहिणीए सहसंबवणे एगं देव-10 दूसं देवदिण्णमायाय निक्लंतो रायसहस्सेण समं। चउनाणी सोलस मासे विहरिऊण तमेव सहसंबवणमागतो णंदिवच्छस्स पायवस्स अहे एगंतवियक्तमविचारिं ज्झाणमइकंतस्स सुकंतियभायमभिमुहस्स पक्खीणमोहावरणंतरायस्स केवलनाण-दंसणं समुप्पणं।

ततो देवा भवण-विमाणाधिपयओ गंधोदय-कुसुमवरिसं च वासमाणा उवागया वंदिऊण भयवंतं परमसुमणसा संहिया । वणयरेहिं य समंततो देवलोयभूयं कयं जोयणप्पमाणं ।15 ततो हरिसवसवियसियनयणेहिं वेमाणिय-जोईसिय-भवणवईहिं रयण-कणय-रययमया पायारा खणेण निम्मिया मणि-कणय-रयणकविसीसगीवसोहिया । तेसि च पत्तेयं पत्तेयं चत्तारि दुवाराणि रययगिरिसिहरसरिसाइं। जत्थ य अरहा वियसियमुहो जगगुरू संठिओ। नंदिवच्छपायवो सो वि दिव्वपहावेण जैयचक्खुरमणेण कप्परुक्खसारिक्खरूविणा रत्ता-सोगेण समोच्छण्णो । तिण्णिस्सियं च सीहासणमागासफिलहमयं सपायवीढं देवाण विम्ह-20 यजणणं । उवरिं गगणदेसमंडणं सयळचंदपडिविंबभूयं छत्ताइछत्तं । भविर्यजणबोहणहेउं च भयवं पुरच्छाभिमुहो सण्णिसण्णो। ठिया य जनला चामहनखेवऽक्खिता। पुरओ य तित्थयरपायमूळे कणयमयसहस्सपत्तपइद्वियं तरुणरविमंडछनिभं धम्मचकः । दिसामुहाणि य धएहिं सोहियाणि । तुट्टेहिं से देवेहिं पह्याओ दुंदहीओ । दंसिया नट्टविहीओ नट्टि-याहिं। गीयं गंधववेहिं। सुका सीहनाया भूएहिं, कुसुमाणि जंभएहिं। थुयं सिद्धचार-25 णेहिं। ततो य पयक्खिणीकाऊण कयपणिवायाओ वेमाणियदेवीओ भविस्ससाद्वहाणस्स दक्खिणेण दक्खिणपुरुवेणं संद्वियाओ । भविस्ससाहुणिगणस्स य पच्छिमेणं भवणाहिव-वणयर-जोइसियदेवीओ दाहिणपचिन्छमेण भयवओ ठितीयाओ। पचिन्छमेण दुवारउ-त्तरेण भवणवई जोइसिया वंतरा य देवा । वेमाणिया देवा उत्तरदुवारेण । पुरच्छिमेण मणुया मणुस्सीओ य। 30

१ °कातिअज्ञाणमभि° शां० विना ॥ २ जणवयच° शां० ॥ ३ °ढलं सयलं चंद्विंबभूयं शां० विना ॥ ४ °वियाण बो° क ३ गो० ॥ ५ सोभणियाणि शां० ॥

चक्काउहो य राया देवागमणसूइयं सामिकेवलनाणुप्पयामहिमं दृद्धं सपरिवारो निगाती [\*चरित्तमोहक्खयसमप \*] तित्थयरं परमसंविग्गो निमऊण आसीणो।

देव-मणुयपरिसामज्झगओ य भयवं बितिओ विव सरदो आसी सचंदो सियायवत्तेण, सहंस इव चामरांसंपाएहिं, सकमळ इव देवसुंदरीवयणकमलेहिं, गयकुळासण्णकुसु-5 मियसेववण इव सुरा-ऽसुरेहिं, पसण्णसिळळासय इव चारणसमणोवगमेहिं, विज्जुळयाळं-कियधवेळवळाहगपंतिपरिक्खित इव समूसितविविहधयपंतीहिं, फळभारगरुयसाळिवण्प-संसुगा इव विणयपण्यमणुस्सवंदेहिं।

ततो मंतिसामी तित्थयरनामवेदसमए तीसे परिसाए धन्मं सेवणामयपिर्वांसियाय परसमहरेण जोयणणीहारिणा कृण्णवंताणं सत्ताणं समासापरिणामिणा सरेर्ण पकहिओ 10 जदत्थि होगे तं सर्वं -- अजीवा जीवा य । तत्थ अजीवा चडिवहा-- धम्मित्थिकाओ अहम्मत्थिकाओ आगासत्थिकाओ पोग्गलत्थिकाओ । पोग्गला पुण रूविणो, सेसाऽरूविणो। धम्मा-ऽधम्मा-ऽऽगासा जहकमहिद्रा जीव-पोग्गलाणं गती-ठिती-ओगाहणास्रो य उवयरेंति । पोग्गला जीवाणं सरीर-करण-जोगा-ऽऽणुपाणुनिवित्ती । जीवा दुविहा—संसारी सिद्धा य । तत्य सिद्धा परिणेवयक्जा । संसारिणो दुविहा-भविया अहविया य । ते अणाइकम्म-15 संबंधा य भवजोगाजा । मोहजणियं कम्मं सरीर-पोगगलपाओगगगहणं । तहा संयंक्षेयसहा-ऽसहोदएणं संसारो दुक्खबहुलो । भवियाणं पुण लद्धी पडुच परिणामेण लेसाविसुद्धीए कम्मद्वितिहाणीय वदमाणाणं भृइद्वदंसणमोहखओवसमेण केवलिपणीयं धम्मं सोऊण र्थं दिद्वमरणाणं पिय अभयघोसो परं आणंदो होइ । ततो महादरिह इव निरवद्वयं निहिं दहं जिणभासियसंगहे कयप्पसंगा जायसंवेगा [कैरित्तमोहक्खयसमए] धैरितं 20 पिडवजंति अभयं कंतारविष्पणद्वा इव महासत्थं। समितीस य इरिया-भासेसणा-ऽऽदाण-निक्खेवविही-उस्सग्गाभिहाणासु समिया मण-वाय-कायगुत्ता तवेण वज्झ-ऽब्भंतरेण घाइय-घाइकम्मा केवलिणो भवित्ता विद्वयस्या नेबार्णम्बगच्छंति । जे पुण सावसेसकम्मा देसविर्द्ध्या ते देव-मणुस्सपरंपराणुभविणो परित्तेण कालेण सिद्धिवसहिसाहीणा भवंति । जे जिणसासणपरम्मुहा असंवरियाऽऽसवदुवारा विसयसहपरायणा कसायविसपरिगया ते 25 पावकम्मबहुलयाए नरय-तिरिय-माणुसेस विविहाणि दुक्खाणि दुष्पहियाराणि दुण्णित्य-

१ रायकुकासण्णकुसुमियासववण उ० मे०॥ २ °वलायवत्तपरि॰ शां०॥ ६ °तिपत्तपरि॰ उ० मे० विना ॥ ४ °समग्य शां०॥ ५ समणा॰ शां०॥ ६ °वासासि॰ शां० विना ॥ ७ कण्णमयाणं सन्नीणं सभा॰ शां०॥ ८ ॰ण गाह्य पकहि॰ शां० विना ॥ ९ ॰व्वं जीवा अजी॰ शां० विना ॥ १० ॰वं संबंधं सरीरपोग्या- क्ष्यहणं शां०॥ ११ शां० विनाऽन्यत्र— क्ष्यसु॰ ली ३ मो० गो ३ । ॰क्डसु॰ कसं० संसं० उ० मे०॥ १२ अहिट्ठ॰ सं० उ २ मे०विना ॥ १३ ली ३ कसं० संसं० उ० मे० विनाऽन्यत्र— चत्तारित्तं मो० गो ३ । चत्तारि प॰ शां०॥ १४ ॰णमणुग॰ शां०॥ १५ ॰इयभावा ते शां०॥

<sup>\*</sup> क्रोष्ठकान्तर्गतोऽयं पाठः लेखकप्रमादात् ३४२ पत्र २ पंक्तिमध्ये प्रविष्टः, स चाऽत्रैव सङ्गच्छते । सर्वेष्वप्यादर्शेष्वयं पाठस्तत्रैवेक्यते नाऽत्रेति ॥

रिज्ञाणि दीहकाळवण्णणिज्जदुहाणिंमणुहवमाणा चिरं किळिस्संति । तत्थ य जे अभिवद्या ते उळ्यपिक्खणो विव सूरुगगमस्स, कंकडुग इव पागस्स, सकराबहुळगा इव पुढवीपदेसा घडभावस्स, अओग्गा मोक्खमगगस्स चि अपज्जवसिर्यसंसारा। एवं वित्थरेण बहुपज्ञायं च (प्रन्थाप्रम्-९७००) किह्यं। भयवओ य पणया परिसा 'नमो भयवओ सुभासियं' ति ।

एत्थंतरे चक्काउहो राया तित्थयरवयणाइसयसंबोहिओ जायितवसंवेगो परिभोग- 5 मिलाणिमव मालं रायित्रभूहं अवइज्झिऊण निरिवक्को निक्खंतो बहुपरिवारो, तत्थेव समोसरणे ठिवओ पढमगणहरो। इंदेहिं य से परमाणिदिएहिं वियसियनयणारिवदेहिं क्या महिमा। छोयगुरुं पयिक्खणेऊण गया सयाणि ठाणाणि देवा मणुया थ।

भवियकुमुद्दागरबोहणं च कुणमाणो जिणचंदो जओ जओ विहरइ तओ तओ जोयणपणु-वीस जाव बहुसमा पायचारक्खमा दिवसुरिहगंधोदयाहिसित्ता बेंटहाइदसद्धवण्णपुष्फावगार-10 सिहरा भूमीभागा भवंति। सबोजयकुसुम-फल्लिरिसमुद्ओववेया पादवा निरुवसगगा धम्मकज्जसाहणुज्जया पमुदिया पयाओ। नियत्तवेरा-ऽमिरसाओ सुहाहिगम्मा दाण-द्यावरा रायाणो केसिंचि विसज्जियरज्जकज्जा पबज्जमञ्भुवगया। निरंद-रायसुया इञ्भा य परिचत्तरि-द्धिविसेसा तित्थयरपायमूले समल्लीणा संजमं पिडवण्णा। माहणा वइस्सा य इत्थीओ य तहाविहाओ विहवे मोत्तृण विसयसुह निरवकंखाओ निक्खंता सामण्णे एयंति। केइ पुण 15 असत्ता सामण्णमणुपालेउं गिहिधम्मं पिडवण्णा तनुज्जया विहरंति।

सामिणो य चक्काउहप्पमुहा छत्तीसं गणहरा सुयणिहओ सबलद्धिसंपण्णा। एवं संखा जि-णस्स समणाणं बासद्विसहस्साणि, अज्ञाणं एगद्विसहस्साणि छ सयाणि, सावगपरिमाणं बेस-यसहस्साणि चत्तालीसं च सहस्साणि, सावियाणं तिण्णि सयसहस्साणि नव य सहस्साणि।

भयवं चत्तालीसं धणूणि जसिओ। सोलसमासूणगाणि पणुवीसं वाससहस्साणि जगसु-20 जोवेजणं विज्ञाहर-चारणसेविए सम्मेयसेलसिहरे मासिएणं भत्तेण जेटामूलबहुलपक्खे तेरसीए भरणिजोगमुवगए चंदे नविंदं य अणगारसएहिं समगं पायोवगमणमुवगतो। देवा जिणभत्तीए लोगिट्टितिसमागयाओ। संतिसामि विधूयकम्मो सह तेहिं मुणीहिं परिनेव्वुओ। सुरा-ऽसुरेहिं यसे विहीए कओ सरीरसकारो, जहागयं च पडिगता जिणगुणाणुरत्ता।

ततो चक्काउहो महेसी सगणो विसुद्ध-निरामयो विहरमाणो जणस्स संसयतिमिराणि 25 जिणवई विव सोहेमाणो सरयससिपायधवलेण जसेण तिहुयणमणुलिहंतो बहूणि वासाणि विहरिकण मोहावरणंतरायक्खए केवली जाओ । तियसपइप्रिवंदियपयकमलो य कमेण इमीए परमपवित्ताए सिलाए वीयरागसमणवंदपरिवुडो निट्टियकम्मंसो सिद्धो । सुरेहिं भत्ती-वसमागएहिं सायरेहिं कया परिनिवाणमहिमा । तप्पिभितं च संतिस्स अरहओ बत्तीसाए पुरिसजुगेहिं निरंतरं सिज्झमाणेहिं इमीए चक्काउहमहामुणीचलणपंकयंकाए सिलाए 30 संखित्तपञ्चवाणं संखेजाओ कोडीओ रिसीणं सिद्धाओ ॥

१ °णि अणु° शां०॥ २ °यंसंपरा च २ मे० विना ॥ ३ °त्तपत्तपञ्जवसाणं सं° शां०॥

### कुंशुसामिचरियं

गए य अद्धपिक्षोवमिम तेणं कालेणं कुंथू अरहा जंबुद्दीवयपोक्खलावद्दिवजए विजलं रज्जसमुद्यं विसज्जेजणं निरवज्जं पव्यक्जमन्भुवगम्म बहूणि पुव्यसयसहस्साणि तवं चरिजण एकारसंगवी विगयपावकिलमलो संगहियतित्थयरनाममहारयणो तेनीसं सागरोव
माणि सब्हिसिद्धे महाविमाणे निरुवमं मुहमणुद्दविजण चुओ हित्थणाजरे दाण-द्यासूरस्स सूरस्स रण्णो सिरीए देवीए महामुमिणदंसणणंदियहिययाए कुव्लिस ज्ववण्णो । बहुल्जोगमुवागए य ताराहिवे पुण्णे पसवणसमए जातो । दिसादेवयाहिं नुहाहिं कयजाय-कम्मो मधवया हरिसिएणं मंद्रालंकारभूओ य अइ्पंडुकंबल्लिखणए तक्खणमेव चूलां समाणीय मुरीसरसएण(?)तित्थयराहिसेएण अहिसित्तो जम्मणभवणे य साहरिओ । 10 जम्हा य भयवओ जणणीए गन्भगए सामिन्मि रयणचित्तो य थूभो मुमिणे दिहो कु त्ति भूमि तिं कुंथु त्ति से कयं नामं।

देवपरिग्गहियस्स परिवड्डमाणस्स मेहमुको सकलो विय मियंको मुहुपउमसोम्मयापरि-हीयमाणो ससंको इव आसि, भमरसंपडत्ताणि वि सियसहसपत्ताणि नयणजुयलसोहोभा-मियाणि लिजयाणि विव निसास मिलायंति य. सिरिवच्छच्छविच्छलेणेव से लिच्छ सुवि-15 तथया वच्छत्थलमहीणा (??) मूया णभोगपरिभोगाउवमाणकल लंघेजं(ज)ति, उज्जया असोयपहर्वां य से करसोगमह्वायकेसकरसोगुमलीणयंति सोहिया सहस्सनयणाउहं पि गुणेहिं र्वज्झं मज्झस्स ति उज्झणीयमिव जायं कडिसनामस्सं तुरंगा आकिण्णा विय अओग त्ति अविकण्णा (??) ऊरुजुयलस्स आगारमणुकरेति त्ति पसत्था हत्थिहत्थीं, कुर्देविंदव-त्ताणि जंघाणं ण सत्ता पाविडं ति परिचत्ताणि कैंच्छभवणाणच्छायाकढिणमुच्छाहंति (?), 20 विच्छूढेँदाणजर्छीविलकपोला वि गजा सल्लियाए गतीए कलमपावमाणा विलिया भवंति, सिळिलभारवामणा य वलाहगा सरस्स से गंभीरतं र्महरत्तं च विलंबइडमसमत्था सीदंति । एवं च से सुर-मणुयविभ्हियगुणिज्ञमाणगुणगणस्स गतो कुमारवासो तेवीसं वासस-हस्साणि अद्धद्वमाणि य सयाणि , तओ सूरेण रण्णा सयं सूरप्पभाणुलित्तपुंडरियलोयणो पढमपयावर्ध विव उसमो पयाहिओ रायाभिसेएणं अहिसित्तो । पागसासणपुड्यपायपंकओ 25 पंकयरयरासिपहकरकंचणसरिच्छदेहच्छवी निखिलं रज्जं पसासेमाणी जणलोयणक्रमय-सरयचंदो चंदमऊहावदाय-साइसय-भवियपरितोसजणगचरिओ य दिवसमिव गमेइ तेवीसं वाससहस्साणि अद्बद्धमाणि य वाससयाणि ।

१ °लामगो सुरी° शां०॥ २ ति अकुंथु ति कुंथु ति से शां०॥ ३ °हयंको मुह्रपउ° क ३ गो०॥ ४ °णि व सयसह शां० विना॥ ५ °या वि॰ ली ३॥ ६ °णकालं लजेज ति उज्जलसो॰ शां०॥ ७ °वा सो करसोगमलीणयंगी सोभिया सुयणयज्ञयं पगुणेहिं शां०॥ ८ बज्झं क ३ गो ३॥ ९ °ज्ञय-णय॰ शां०॥ १० °स्स जुयगा अकिण्णा वियोगतिणविवेकिणोरुजु॰ शां०॥ ११ °श्था अहिसित्तो कुरु॰ कसं० मे०। °त्था अहितो कुरु॰ ७०॥ १२ ॰हविद्दवितोरुजंद्या॰ शां०॥ १३ कत्थमवश्यायाकढि॰ शां०॥ १४ °ढादाणं ज॰ शां० विना॥ १५ °लावित्तघोलविव जा सिल्लया गतीए कमलपावमला विकया भवंति सिरिभारवापला य बलाहगा शां०॥ १६ महुत्तरं विलं विभयामसमस्था दीसंति शां०॥

आउहघरे य से वीयमिव सूर्मंडलं पभासकरं चक्करयणं समुप्पण्णं। कया पूजा 'जीयं' ति रयणस्स । तमणुवत्तमाणो य लवणसागर-चुल्लिम्वंतपरिगयं भारहं वासं सिवज्जाहरं पि सज्जेडणं सुरवइविम्ह्यजणणीए विभूईए गयपुरमणुपविद्वो। संखाईयपुष्ठ-पुरिसपरंपरागयं चोद्दसरयणालंकारधारिणीं रायसिरीं चारित्तमोहक्खयमुवेक्खमाणो परि-पालेमाणो पणयपत्थिवसहस्समउडमणिकिरणरंजियपायवीढो तेवीसं वाससहस्साणि अद्धट- 5 माणि य वाससयाणि चक्कविट्टमोए सुंजमाणो विहरइ।

कयाइं च आयंसघरमणुपिवहो अणिश्चयं चिंतेमाणो रिद्धीणं पसत्थपरिणामवत्तणीय वहमाणो छोगंतिएहिं सारस्सयमाईहिं बोहिओ—सामि ! तुन्भं विदिता संसारगती मोक्ख-मग्गो य, भवियबोहणाय कीरड निक्खमणतत्ती, तरड तवोवदेससंसिओ संसारमहण्णवं समणविणयसत्थो । एवमादीहिं वयणेहिं अभिनंदिऊण गया अद्रिसणं सुरा ।

भयवं च कुंथू दाणफलिनरिभलासो वि 'एस पहाणपुरिससे विओ मग्गो, उन्झणीयं वित्तं ति एएण मुहेणं' ति किमिन्छियदाणसुमणं च विरसं जणं काऊण कित्तयाजोगमुवगए मियंके विजयाए सिविगाए तिहुयणविभूतीए इहसमागयपितृद्वसहस्सनयणोपणीयाये कयमंगलो य देवेहिं नरवईहि य बुन्भमाणो, जणसेयन्छिविन्छिप्पमाणलन्छिसमुदक्षो, जंभगगणमुदितमुक्तपंचवण्णोववेयसुरहितक्कुसुमविरसो, सुरिकंकरपहकर-तुरिय-गीय-वाइयमीससदा-15 णुबन्झमाणो, 'अहो! असंगो एरिसीए सुराण विम्हयकरीए रायसिरीए' ति चारणेहिं कयंजलीहिं शुब्रमाणो पत्तो सहसंववणं। सिद्धाण य कयपणामो प्रबङ्को। तस्स परिचायविन्हियाणं सहस्सं खित्तयाणं अणुपवइयं।

ततो भगवं कुंशू चउनाणी सोलस मासे विहरिकण पारणासु उववासाणं दायगजणस्य वसुहारानिवाएहिं हिययाणि पसाएमाणो सारयससी व कुमुदाणि पुणो सहसंबवणे दुमसं-20 हितल्यस्य तिलयतरुस्य अहे संदिओ। उत्तमाहिं खंति-मद्दव-ऽज्ञव-विमुत्तीहि य से अ-प्पाणं भावेमाणस्य विगयमोहा-ऽऽवरण-विग्यस्य केवलनाण-दंसणं समुप्पणं।

तिमा चेव समए देवा दाणवा य महेउ परमगुरुं तित्थयरं उवगया। विणयपणयसि-देहिं पढममेव गंधसिल छावसित्ता कया समोसरणभूमी बेंटपयहाणपंचवण्णयजल-थलय-संभवसुगंधपुष्पाव कारसिरी। कताणि य णेहिं कालायरुध्वदुदिणाणि दिसामुहाणि। तओ 25 थुणमाणा तिदसपतिणो सपरिवारा कयंजली पयिन्खणीकाऊण जहारिहेसु हाणेसु संहिया। णरा वि तेणेव कमेण मयवओ वैयणामयं सुणमाणा।

ततो जिणो पकिहओ सेवण-मणग्गाहिणा सरेण छज्जीवकाए सपज्जवे अजीवे। अरूवी-जीवाणं पुण राग-दोसहेचंगं कम्मपोग्गङगहणं अगणीपरिणामियाण वा अयगोङाँणं तोयग्गहणं। कम्मेण य उदयपत्तेण जम्म-जरा-मरण-रोग-सोगबहुङो संसारो पद्दभओ। 80

१ बितीय° शां० ॥ २ °स्तश्यवि° शां० ॥ ३ °कारहरीसिकया णयणाहिं काळागरुभूमदु° शां० ॥ ४ बायामयं शां० ॥ ५ समण शां० ॥ ६ °वे रू॰ शां० ॥ ७ °काणं पोग्यसमा शां० ॥ व० हिं० ४४

पसत्थपरिणामकयस्स य जिणदेसियमगार इणो नाणाभिगमे कयपयत्तस्स विसुद्धमाण-चरित्तस्स पिहियासवस्स नवस्स कम्मस्स उवचओ न भवइ । पुष्ठसंचियस्स बज्झ-ऽज्मं-वरतवसा खयो । ततो विधुत्तरय-मलस्स परमपद्पइहाणा भवंति-त्ति वित्थरेण य किहए अरह्या विगयसंसया परिसा 'सुभासियं' ति पणया सिरेहिं । जायतिष्ठसंवेगो य स्यंभू 5 खत्तिओ रज्जं तणमिव विछुभित्ता पष्ठइओ, ठविओ य पढमगणहरो । पृइओ सुरेहिं । गया देवा मणुया य तित्थयररिद्धिविन्हिया स्याणि हाणाणि ।

संयंभुपमुहाणि य कुंशुसामिस्स सीसाणं सिट्टसहस्साणि । अज्ञाणं रिक्लयपमुहाणि सिट्टसहस्साणि अष्ट सयाणि । एगं च सयसहस्सं एगूणणउइं च सहस्साणि सावगाणं । तिश्चि य सयसहस्साणि एगासीतिं च सहस्सा सावियाणं ।

10 ततो भयवं निरुव(प्रन्थाप्रम्-९८००)सग्गं विहरमाणो तेवीसं च वाससहस्साणि अद्धट्टमाणि य वाससयाणि भवियजणबोहणुज्जयो विहरिऊणं निरुवसग्गं सम्मेयसेल्लिहरे मासिएणं भत्तेणं कत्तियाजोगमुवगए य ससंके सिद्धावासमुवगओ । देवेहिं कया परिनेवाणमहिमा । भयवओ य कुंशुस्स तित्थे अट्टावीसाय पुरिसजुगेहिं अंतगढभूमीय इमीए चक्का उहमहरिसीकयाणुग्गहाए सिलाए संखेजाओ कोडीओ समणाणं विमुक्कजाइ-15 जरा-मरणाणं सिद्धाओ ।।

#### अरजिणचरियं

पिरुश्विमचडिमांगपमाणे काले वहकंते अरो य अरहा पुत्रविदेहे मंगलावई विजए
महामंडिलियरक्कं पयिहऊण समणो जातो, एक्कारसंगवी बहुई ओ वासकोडीओ तव-संजमसंपडतो समिक्किय तित्थयरनाम-गोयं सबद्धिसिद्धे महाविमाणे परमिवसयसहमणुअं20 जिऊण तेत्तीसं सायरोवमाइं चुओ इहेव भरहे हित्थिणाउरे पणयजणसुदंसणस्स विसुद्धसम्मदंसणस्स सुदंसणस्स रण्णो अग्गमिहसीए तित्थयरवाणीए विव वयणिक्जविविक्जियाए चंदप्पहा इव विमल्लसहाबाए सुद्धुयहुयासणतेयंसिणीए देवीण विम्हयजणणरूवसमुद्द्या देवी नाम। तीसे गब्भे उववण्णो महापुरिससंभवायसूयकसुविणदंसणाय। रेवतीजोगमुवगए ताराहिवे णवसु य मासेसु अतीतेसु दसमे पत्ते जीवे पुत्रविसावयणे मंड25 णत्थितव संठिए जीवगिहए जातो। ततो दिसादेवयाहिं य पहट्टिययाहिं कयजायकम्मो सुराहिवेहिं मणोरमस्स गिरिराइणो सिहरे तित्थयराहिसेएण अहिसित्तो।
साहरिओ य जम्मभवणं सहस्सनिहीय। क्यं च से नामं 'गब्भगए जणणीए अरो
रयणमञ्जो सिमणे दिह्नो' ति अरो।

भयवं देवयापरिग्गहिको य विद्वुओ दीसए य जणेण परितोसुबेहमाणणयणेण, गय-80 वणगहणाधसयलसोमयरवयणचंदो, सुमरिजं व पडिबुद्धो<sup>४</sup> सहभमरसहस्सपत्तोपमाणनेत्तो,

१ समंशुपमुहत्तिस्ताणं सद्विसहस्ताणि अट्ट सर्वाणि एगवीससहस्तं एगूणनडयं च सयसहस्ताणि सावगाणि एगासीहं च सहस्ता । ततो भगवं शां०॥ २ ली ३ विनाडन्यत्र— गपहाणेण का क ३ गो ३ उ० मे०। गपनेणेण का शां०॥ ३ वतो अ० ली ३ क० ड २ मे०॥ ४ दो सहस्त उ २ मे० विना॥

मुद्दपंकयसोभकराणुगगयपसत्थनासो, विद्दुमदुमपञ्जनाधरो, कुंदमखलसिण्णभसिणद्भद्दसणो, सिरिवच्छोच्छन्नविचलवच्छो, भुयंगभोगोपमाणबाहू, बालानिलविलयकमलकोमलसुद्दलेहा- लंकियऽगगद्दाथो, सुरवद्दपद्दरणसिरच्छमच्झो, सरहदमखलायमाणगंभीरनाहिकोसो, संगयपा-सोदरो, सुसंहतहयवरविह्रयकिष्ठपपसो, गयकलभयहत्थसंठिओरू, णिगृद्ध-दढजाणुसंधि, कुरुविंदवत्तजंघो, कंचणकुम्मसुपइिहय-नहमणिकिरणोहभासियचरणकमलारविंदो, सतोयतो ५ यधरणिभनिग्घोसो, कुमारचंदो इव पियदंसणो गमेइ एगवीसं वाससहरसाणि कुमारभावे।

निडतो य पिउणा रज्ञधुरावावारे । निरुवद्दं च मंडिलयरज्ञसिरिं पालेमाणस्स गयाणि गयघणि गयघणि गयघणि गयघणि गयघणि गयघणि गयघणि गयघणि गयद्दं के प्रत्यं त्रस्त जीवलोयं एकवीसं वाससहस्साणि । पुत्रसुक्रयिज्ञयं च से चक्करयणं देवसहरसपि गुडसुवित्थयं । तस्स मग्गाणुजाइणा अहिज्जियं चडिं वाससं- एहिं सयलं भरहवासं । भरहो इव सुर-नरवइपूइओ एकवीसं वाससहस्साणि चक्कविष्टिभोए 10 भुंजमाणो विहरइ । लोगंतिएहि य विणयनिषयंग-मुद्धाणेहिं बोहिओ संवच्छरं विगयमच्छरो वेसमणिवम्हयकरीअ मतीए मणि-कणयविर्त्सं विरिस्त अणं वेज्ञयंतीए कंचणमयिवित्तपव- रिवृह्सियाए, कप्पक्कवाकुसुमवित्वज्ञप्यवित्ति वित्तयाए, विहुम-सिकंत-पडमाऽरविद्- नील-फिलहंकथूमियाए, तवणिज्ञंजणपुसिलिष्टकहिरक्वरखंभपिडबद्धवालयमुहिववरविणि- तमुत्तिउज्जलविलिसरीए(१), मरगय-वेकलिय-पुल्य-मणिविचित्तवेइगाए, गोसीसचंदणच्छडा 15 हिं कालायकथूववासियाहिं दिसामुहाइं सुरिहगंधगिवभणा पकरेमाणीए, पडागमालुज्जलाए, बहुकालवणणिज्ञाए सिवियाए कयमंगलो देव-मणुस्सवाहिणीए निज्ञाओ नयराओ । रेवइजोगमुवागए ससंके सहसंबवणे सहस्सेण खित्याण सह निक्खंतो । चउनाणी सोलस मासे विहरिकण तमेव सहस्संबवणमागतो संठिओ । तकालकुसुमसमूहपहित्यस्स परहुयमहुरसायपलाविणो भगरभरंतकालस्स सहयारपायवस्स अहे । पसत्यज्ञाणसंसि-20 यस्स य से विलीणमोहा-ऽऽवरण-विग्वस्स केवलनाण-दंसणं समुप्पणं ।

ततो घणपंक्रमुको इव ससी अहिययरं सोमदंसणो देव-दाणवेहिं कयंजलीहिं महिओ। जोयणाणुनीहारिणा सरेण धम्मं पक्रहिओ। जहा—पमायमूळो जीवाणं संसारो जम्मण-मरण-वह-बंधण-वेयणापउरो. तत्थ य विभुक्षत्थं इमो दसविहो मग्गो—स्रंती महवं अज्ञवं सुत्ती तथो संजमो सचं सोयं आकिंचणया बंभचेरं ति. एएण उवाएणं विणिध्यकम्मा सिद्धा 25 सिद्धालए अपज्ञवसियं अवाबाहं सुहमणुहवंति. संसारे परित्तीकए पुण गिहिधम्मो अणुवय-सिक्खावयसमग्गं—ति वित्थरेण सबभावविक अरहा आतिक्खति ।

तं च सोऊण से जीवा-ऽजीवभावं कुंभो राया परिचत्तकामभोगो समाणो समणधम्मं पिडवण्णो, ठविओ यभयवया पढमगणहरो। देवा महेऊण मणुया य जहागयं गया। कुंभ-पमुहाणि भयवओ सिट्टसहस्साणि सिस्साणं, तावइया सिस्सिणीओ, एगं सयसहस्सं साव-30 याणं चउरासीतीसहस्साणि, तिण्णि य सयसहस्साणि चउरासीइं च सहस्साणि सावियाणं।

१ °सहस्सेहिं शां०॥ २ °मोक्खणस्थं शां०॥

विगयमोहो य अरो तित्थयरो एगवीसं वाससहस्साणि निवाणमगां पगासेऊण सम्मेयपवए मासोववासी परिनिद्धियकम्मो सिद्धो। कया य परिनिवाणमिहमा देवेहिं। तिम्म तित्थे
चित्रवीसाए पुरिसजुगेहिं इमाए सिलाए सीलधणाणं समणाणं बारस कोडीओ सिद्धाओ।।
मिल्लिस्स पुण अरहओ तित्थे वीसाए पुरिसजुगेहिं छ कोडीओ इहेव परिनिव्बुआओ।।
मृणिसुवयस्स भगवओ तित्थे सुव्याणं सुणीणं तिन्नि कोडीओ परमपयं संपत्ताओ।।
निमणो य छोयगुरुणो पणतिवयसिंदपरिवंदियपायकमलस्स तित्थे एगा कोडी इमीए
सिलाए उम्मुक्ककम्मकवया सिद्ध ति। तेणेसा कोडिसिल ति भणिय ति। सुरा-ऽसुरपूइया
मंगला वंदणीया पूयणीया य । एएण कारणेण अम्हे इहाऽऽगया। जं ते परिपुच्छियं
तं कहियं ति।।

इय भासिए पणया विणएण ते रिसओ अहं च 'सुभासियं' जंपमाणो । तयंतरे चारणा
भयवंतो अंतद्धिया । एयं संतिकरं संतिचरितं च चितंतो अच्छामीति ।

दिहा य मया इत्थी नवजोव्वणे वट्टमाणी श्रिटियमालाए खंधपणिंधणाए उल्लग्गसरीराए तुसारोसद्धा इव पडिमणी। पुच्छिया य मया तावसा—इमा भिद्दयागिति सुहभागिणी उ केण पुण कारणेण आसमे निवसइ ?, को वा एरिसो तवो जेण पाणसंसए वट्टइ ? ति । 15 ततो भणंति—सुणाहि कारणं ति—

### इंदसेणासंबंधो

अत्थि एत्थ वसंतपुरं नाम नयरं । वच्छिह्नसुओ राया संपर्य जियसन् । तस्स मागहेण रण्णा जरासंधेणं कालिंदसेणाए अग्गमहिसीए दृहिया इंदसेणा णाम दिण्णा।सो य जियसन् परिवायगभत्तो। तस्स संखो य जोगी य अंतेउरपवेसा दत्तवियारा अयंति-20 या निक्खमंति य पविसंति य । अण्णया य सुरसेणो नाम परिवाययो ससमय-परसमयकुसलो जियसत्तस्स बहुमओ घरे परिवसइ । तेण य इंदसेणा विज्ञाए वसीकया । ततो 'सा तम्मि पसत्त' ति रण्णा आगमेऊणं सरसेणो विणासिउँ गहणवणेगदेसे छड्डिओ । सा पुण तग्गयमणस्स(णसा) तस्स वियोगे सोयमाणी पिसाएण छंघिया । भइंतं दंसेहामि त्ति । विखवमाणी तिगिच्छएहिं बंध-रोह-जण्ण-धूमावपीडणोसहपाणादिकिरियाहिं न 25 तिण्णा सहावे ठवेडं । सुयपरमत्थेण य जरासंधेण पेसियं-मा मे दारिया बंधणे किलि-स्समाणी मरड, मुयह णं, कम्मिय आसमपए अच्छड, कमेण सत्था भविस्सइ। ततो रण्णा तं वयणं पमाणं करेंतेण मोइया बंधणाओ । दंसियाणि से सुरसेणस्स अहियाणि--एस ते दृइतो । ताणि एतीए संगहिय कया माला चीवरसंजिमएहिं । ततो णाए कंठे बद्धो । महतरएहिं य इहमाणेडं उज्झिया परिचारिगाहिं सहिया । एयं च वृत्तंतं अम्हं 30 कहेऊण पगया । एसा वि य णेच्छइ भोत्तं अन्भत्थिया वि । एएण कारणेण एसा एरिसिं अवत्थं गया । तो तुमं महत्पहावो लिक्खजासि । जड ते अत्थि सत्तिविसओ मोएह णं. जीवड वराई। रिसीणं रण्णो य पियं कयं होड ति।

१ तीसाए शां०॥ २ <sup>०</sup>ड पढमचुयाणेग<sup>०</sup> शां०॥ ३ <sup>०</sup>वि तुडमं अहिस्सह । एएण शां० विना ॥ ४ शां० विनाऽन्यत्र— बुहप्प<sup>०</sup> स्रो ३ । तुहप्प<sup>०</sup> स्र ३ गो ३ उ० मे०॥

मया भणियं—एवं होड, करिस्सं जत्तं जइ एयं तुब्भं अहिप्पेयं।ततो तुहेहिं णेहिं क्यं विदितं रण्णो । तओ महतरओ पेसिओ । नीया से णेहिं इंदसेणा अहं च । सबहुमाणं पूजिओ मि जियसत्तुणा विणयपिडवत्तीए। मया य तिगिच्छिया देवी साभाविया जाया।

अह ममं पिंडहारी पणया विण्णवेइ—सुणह सामी !—रण्णो सहोद्री भिगणी केउ-मती नाम । सा य नवकमलकोमलचलणजुयला, गृहसिरा-रोमकूव-कुरुविद्वत्तजंघा, कय-5 लीखंभोवमाणऊरू, रसणसणाहसुविसालजहणा, महद्दावत्तवियरनाही, विलमंगुर-करसु-गेज्झमज्झा, पीणुण्णय-संहय-हारहसिरपओहरा, किसलयसिरिचोरपाणिपल्लवसुजायमण्डयत्त-णबाहुल्ह्या, भूसणभासुरकंतुग्गीवा, पवाल्दलसिण्णहाधरोद्वी,जुत्त-समुण्णय-सुजायनासा, कुवलयपत्तविसालनयणा, चिय-सुहुम-किसण-सिणिद्धसिरया, सुरूवसवणा, वलणपरिष्टि-यचारुगंडदेसा, पसुदियकलहंससललियगमणा, सुतिपहसुभगद्सणपहा, सहावमहुरभणिया, 10 किं बहुणा ? सुक्षपंकयाकरा विव सिरी । तं च राया तुज्झं दालकामो गुणेहिं ते रमह— त्ति वोत्तुण गया।

सोभणे(प्रन्थायम्-९९००)तिहिम्मि राइणा परितोसपसण्णवयणसिकणा पाणि गाहिओ मि विहिणा केउमतीए। दिण्णं विउँछं देसं 'अहं तुब्भं आणत्तिकरो' ति भणतेण। सेवइ मं इच्छिएहिं भोयण-ऽच्छायण-गंध-महेहिं। अहं पुण केउमती सोवधारज्वयारेहिं गहिओ। 15 रूढपणया य सुह्याणं मं पुच्छइ—अह अज्ञउत्त! केहिं अन्हं गुरुजणो ? ति। ततो से भया कहिओ पभवो सोरियपुरकारणिनगमणं च। तं च सोऊण से दिवायरुद्द छियमिव सय-वत्तं अहियतरं सोभीय वयणसयवत्तं। एवं मे तत्थ वसंतपुरे वसंतस्स वश्वद सुद्देण काळो।

अण्णया य उवगंत्ण य जियसत्त् मं विण्णवेइ—सामी ! सुणह—जरासंधो पुणो पुणो पेसेइ—जेण मे इंद्रसेणादारियाजीवियं दिण्णं तं च दहूणमिच्छामि, पेसेहि णं ति. 20 ततो मया तुज्झं गमणं परिहरंतेणं न कहियं. संपइ डिंभगसम्मो दूओ आगओ भणइ—रण्णो सुद्धु भगिणीपइं ते दहुं अभिप्पाओ 'पिर्धकारि'ति. तं मया सह पेसेहि णं अवि-छंबियं. एवं कए सोहणं भविस्सइ. तं आवेयह जं भे रोयइ। मया भणिया—मा आउ-छा होह, जइ तस्स रण्णो निब्बंधो गमेस्सं। ततो 'एवं भवड' ति निग्मओ।

केउमती य एयमहं सोऊण भणइ मं—अज्ञउत्त ! तुँच्मे किर रायगिहं वश्वह, मया 25 तुन्भेहिं परिचताए कहं पाणा धरेयवा ?। मया भणिया—सुयणु ! मा विमणा होहि. अहं 'भाउयस्स ते मा उवालंभो होहित' ति वश्वामि. विसज्जियमेत्तो य तेण रण्णा एहामि लहुं ति ठाउ ते हियते। एवं मे तं सण्णवेतस्स वश्वंति केइ दिवसा ॥

॥ केउमतिलंभो एक्कवीसङ्मो ॥ केउमतीलंभग्रन्थात्रम्—११८७-३०. सर्वत्रन्थात्रम्—९९१६-१३०

30

१ °भायणकं° शां० विना ॥ २ ली ३ विनाऽन्यत्र— °णइ ति॰ क ३ गो ३ ॥ ३ °ल्ड सेजां अहं शां० ॥ ४ °यारेहोचया॰ शां० ॥ ५ कहिं तुःआं गु॰ शां० ॥ ६ पियं करेति शां० ॥ ७ °स्मे गिरिगुइं व॰ शां० ॥

### बावीसइमो पभावतिलंभो

सकजासाहणपरो य दूओ चोएइ गर्मणे हिययहारीवयणेहिं। ततो हं जियसतुविदि-ण्णभड-भिश्व-सेणपरिवृडो पहिओ सह दृष्ण परसमाणो जणवए गो-महिस-धण-धण्णस-मिद्धगहवइसमाउलगामसण्णिहिए। कहेइ मं दूओ वणसंडा-ऽऽययण-तित्थाई। सुहेहिं य 5 वसहि-पादरासेहिं पत्ता मो मगहजणवयं तिलयभूयं पिव पुह्वीए । ठिया मो एगिम सिण्ववेसे । पश्से हि मं विण्णवेइ दूतो—सामिय! सुणह—डिंभएण मे मणूसो पेसिओ, तुन्भे किर राया अर्ज दच्छिहि ति. रायसंतगा य इह रहा अत्थि, तं आरुहह रहं, सिग्धं गमिस्सामो. परिवारजणो पच्छा ते एहिति। ततो तस्साऽणुवत्तीए रण्णो य गारवेण आरूढो मि रहवरं । दूतो वि तारिसं चेव । चोइया तुरया सारहीहिं । ते सिग्घयाए दिवसपं-10 चभाएण बहुँणि जोयणाणि वइकंता । नयरासण्णे य मणुस्सा सोलसमेत्ता दढ-किंदणस-रीर-हत्था । ते ममं पणिमकण दुयमहीणा । कओ णेहिं को वि आछावो । तओ ममं भण-इ दूओ-सामि! मुहुत्तं वीसमह इहं, डिंभओ एहिति किर तुव्भं समीवं, तेण समं पविसि-स्सह पुरं। 'एवं होउ'ति उवगया मो एगं उज्जाणं। उइण्णा रहाओ। तत्थ य एगा पोक्ख-रिणी। तीसे तीरे अहं निसण्णो पुच्छामि दूर्य मिस्सयपादं-इमं उववणं विविधयवै-15 ति पुह्विपडमंडवं केणइ कारणेणं ? ति । भणइ य—एयस्स सामी चिरपवसिओ, अणु-पेक्खिजमाणं न रमणीयं, ततो आसण्ण उजाणेसु पायं जणो रमइ ति । एवंविहं च मे करेइ आलावं। पुरिसा य चत्तारि जणा बद्धपरियरा पुक्खरिणीए हत्थे पाए पक्खाले-ऊण मम समीवमुवगया । दुवे पाएसु लग्गा, दुवे हत्थेसु संवाहिता, सेसा आउहवग्ग-पाणिणो पच्छओ ठिता । कहाविक्खत्तो य बद्धो र्मि णेहिं । मया प्रच्छिया-को मे अवरा-20 हो कओ तो बद्धह ? ति । दूओ भणति - न अन्हं कामचारो, राया नेमित्तिणा भणिओ -'जेण ते धूया इंदसेणा पिसाएण गहिया मोइया सो ते सत्तुपिय' ति एस अवराहो । मया भणिया—अहं सत्तुपिया आइहो, सत्तू पुण कहं? ति । सो भणइ—'बीजघाए अंकुरो पिड-हुओं ति राइणो बुद्धी । ततो मि णेहिं दुमगहणपदेसमुवणीओ । तत्थ एगो अहं वहरमुहिओ पहणामि ते। 'सदिहं कुणस जीवलोगं'ति जंपमाणो असि विकोसं काऊण हितो से पासे। 25 त में भयं। नमोक्कारबलो य मि केण वि उक्खित्तो, न रूवं पस्सामि। चिंतियं मया-धुवं देवया काइ अणुकंपइ समं ति।दूरं नेऊण निक्लित्तो भूमीए। पस्सामि बुह्रुजुवई सो-यमाणि पिव दित्तिमयि हंसल्क्लण-सहम-धवलपडपाडयसरीरं फेणपडपाडयं पिव तिपहगं। 'एतीए य अहं आणीयो' भत्ति पणएण मे पुच्छिया-भयवती! तुन्भं काओ ? इच्छं नाउ. जीवियदाणेण मि अणुकंपिओ जहा तहा कुणह मे पसायं, कहेह ति । ततो पसण्णाए 30 दिहीए पीइमुवजणंती भणइ-पुत्त! जीव बहूणि वाससहस्साणि त्ति. सुणाहि-अत्थि दाहिणाए सेढीए विजाहरनयरी वेजयंती नाम। तत्थ राया नरसीहो नामं

१°मणा हि° ली ३ विना॥ २ °हुति योजणा° शां० विना ॥ ३ °वहृति शां० विना ॥ ४ मऽणेहिं ली ३॥

आसि, अहं तस्स भज्जा भागीरही नाम। पुत्तो मे बलसीहो, संपैदं पुरीय अणुपालेह। जामाया मे पुक्खलावती गंधारो ति, पती अमितप्पभाए। णत्तुई मे पभावती, सा तुब्मं सरमाणी ण सुहिया। पुच्छियाय णाए कहियं मम। ततो अहं अन्मा-पिऊणं से विदितं काऊण तुह समीवमागया, तं मणाहि—कत्थ नेमि? ति।

मया भणिया—देवि ! पभावई मे पिय-हिययकारिणी, जइ पसण्णा तो तत्थ मं णेहि ठ ति । ततो हं हहमणसाहिं खणेण णीओ मि पुक्खलावइं । ठाँविओ मि उववणे । उज्जाणपालिया य पेसिया देवीए—कहेह रण्णो 'कुमारो आणीओ' ति । मुहुत्तमंतरेण य महत्तरया पिंडहारीओ य आगयाओ सपिरवाराओ । ताहिं मे (मि) पणयाहिं अहिनंदिउ मंग-लेहिं ण्हविओ । अहेतवत्थपरिहितस्स कयर्क्षवाकम्मस्स य मे सछत्तो रहो उवँद्विओ । आरूढो मि, कयजयसदो अतीमि नयरं । कयतोरण-वणमालाए समूसियज्झय-पडाए परसंति मे १० मणूसा—न एसो मणूसो, वत्तं देवो ति । जुवईओ उग्चाडियगवक्ख-वायायणाओ भणंति—धण्णा पभावती, जीसे एवंरूवस्सी भत्त ति । एवंविँहाणि वयणाणि सुणमाणो पेच्छयजणपिंडहम्ममाणमग्गो कहंचि पत्तो मि रायभवणं । उइण्णो रहाओ, दिण्णं अग्वं पायसोयं च । पिंडहारदेसियमग्गो य पविद्वो भि अत्थाणमडवं ।

दिहों में राया गंधारों मंति-पुरोहिय-नेमित्तिसहिओं निहिसहिओं निव कुवेरों । पण-15 मंतों य मि णेण हत्थे गहिऊण अद्धासणे णिवेसिओं। पेच्छइ सिवम्हयवित्थारियवयणों परि-तोसुस्सिवयरोमकूवों। 'सागयं कुमार!, सागयं भईं! तुहं'ति य महुरं भणंतो संदिसइ मह-त्तरे—सज्जेह स्वणीयं कुमारस्स 'वीसमड'ति । ततो मि तेहिं नीओ एगं वासिगहं सिरीए गिहमिव मणि-र्यणखिचयकुट्टिमतळं। घोयंसुँगसुगंधपच्छादिते य स्वणीए संठिओं मि ।

मुद्वत्तंतरस्य दिहा य मे पहावती आगच्छमाणी, पहाणकणयनिम्मिया विव देवया 20 पहावई, ईसि च परिपंडुगंड-वयणा, निरंजणविलासधवलैनयणा, लावणणपुण्णकण्णजुयला, जजुय-नातिसमूसिय-मुजायणासा, असोगिकसलयसण्णिहाधरोहभयगा, मंगलिनिर्मेंने-गाविलभूसियकंठगा, निराभरणतण्, कोमलबाहुल्ड्या, रत्तुष्पलपत्तसंच्छण्ण(सच्छम)-पाणिकमला, पीण-समुण्णयपभोहरभारावसण्णमञ्ज्ञा, मज्ज्ञत्थस्स वि जणस्स सम्मोहजणणी, विच्छिण्णसोणिफल्थैं।, वट्ट-समाहिय-निरंतरोक्, पासिर्त्तांकहपसत्थजंघा(१), मंसल्-सुंकु-25 माल-महियल्ड्दियचारचल्णा, धवलपडपट्टंसुयधरा, धातीये सिहया, दया विव समाहिं विणीयवेसाहिं अलंकारसंद्रीहिं [सुंदरीहिं] अणुगम्ममाणी ।

सा मं उवगया सिणेहपडिबद्धा अंसूणि य मुत्तावित्यसरिच्छाणि मुंचमाणी एवं वयासी—
कुमार! आणंदो अम्हं जत्थ मश्रुमुहाओ निग्गया अणहसमग्गा दिष्ट ति । मया भणिया—

१ °पदो पु॰ की ३॥ २ °भाइ अध ताण तिष्ण पभा॰ शां०॥ ३ °यं तमत्यं। त॰ शां०॥ ४ ठिओ शां०॥ ५ °इ सुद॰ शां०॥ ६ °क्सक॰ की ३ शां०॥ ७ व्यद्धिओ शां०॥ ८ विधा वयणा सुण॰ शां०॥ ९ °इ सुद्दं ति य शां०। १६ विश्वा वयणा शां०॥ १० °यं सुगंध॰ की ३ शां०॥ १६ °काणणा शां०॥ १६ °त्तपुणा॰ उ २ मे० विना॥ १३ °या सचंदसहसम्मोहिया निरं॰ शां०॥ १४ °त्तारिष्ट॰ शां०॥ १५ °त्तारिष्ट॰ शां०॥ १५ °त्तारिष्ट० शां०॥

20

पहावइ! अत्थ उ तुमे चेव जीवियं दिण्णं देवी उपट्टावेंतीए । तओ धाईए भणियं—पिड-इयाणि पावाणि, कल्लाणाणि य वो दीसंति. देव! गेण्हह इमं पुष्फ-गंधं । ततो परिग्गहियं मे पभावतीय बहुमाणेणं ।

उविद्वया ये पोरागमसो वि सिद्धभोयण ति । ततो धाई ए कण्णा भणिया—पुत्त !

5 तुमं पि ताव ण्हायमु, भुत्तभोयणा कुमारं दिच्छिहिसि । तं च अणुयत्तमाणी अवकंता । अहं
पि कणग-रयण-मणिभायणोपणीयं भोयणं भोत्तुमारद्धो छेयिछिहियिनत्तकम्मैमिव मणहरं, गंधवसमयाणुँगयगीयमिव वण्णमंतं, बहुरसुयकविविरइयपगरणिमव विविहरसं, दइयजणाभिमुह्दिद्धमिव सिणिद्धं, सबोसिह व जोइयगंधजुत्तिमिव सुरिहं, जिणिदवर्यणमिव पत्थं ।
भुत्तस्स य मे पसंतस्स कयतंबोछस्स दरिसियं नाडयं । तओ गंधवेण पओसे परमपीइसं10 पच्तो सुत्तो मि मंगछेहिं पडिबद्धो ।

ततो में सोहणे मुहुत्ते दिण्णा में रण्णा पण्णत्ती विव सयं प्रभावती। हुतो हुयवहो उव-उझाएण, दिण्णा छायंजलीओ, पदंसिओ धूवो, गयाणि सत्त पयाणि। 'प्रभावती में पभवइ सबस्स कोसस्स' ति भणंतेण य पत्थिवेण 'मंगलं' ति णिसिट्टाओ बत्ती सं कोडीओ चिर-वितियमणोरहसंपत्ती विव विम्हियपहरिसनयणो (नयणेण) दोण्हवि।

15 बहुसु य दिवसेसु विज्ञाहरर्जणेण सच्छंदवियप्पियनेवत्थलच्छिपैढिच्छेण संपयंतेण अलयापुरिमिव पुँरीसोलीय पूया सुमिणं परिजणाभिनंदणाय (?) पणयजण-भिच्चसंपाडि-यसंदेसाणं विसयसुहसायरगयाणं दोगुंदुगाणं विव वच्च सुहेण कालो ति ॥

### ॥ पभावईलंभो बावीसइमो समत्तो ॥

पभावतीलंभग्रन्थाग्रम्—७८-२. सर्वग्रन्थाग्रम्—९९९४-२.

## तेवीसहमो भद्दमित्त-सचरिक्वयालंभो

कयाइं च गंधवेण पत्नोसं गमेऊण सुहपसुत्तो हीरंतो पिडवुद्धो चिंतेमि—किम्म पएसिम्म वत्तामहे ? जओ मं सीयलो मारुओ फुसइ। ततो मे उम्मिल्लियाणि नयणाणि। चंद्प्पभाप-गासिया य दिष्टा इत्थिया खरसही खराए दिष्टीए ममं निरिक्खमाणी। उप्पण्णा मे बुद्धी—को वि मे हरइ इमं(इम)विस्ससणीएण इत्थिरूवेण दाहिणं दिसंतं. सह णेण विविज्ञिस्सं, 25 मा सकामो मवउ—ित्त सुद्धिणा संखपदेसे आहतो से हेफओ जातो। अहमवि पिडओ म-हंते उदगे। ततो 'किश्च हु (मन्थामम्—१००००) सामुदं इयर'न्ति विचारयंतेण सुँह-सुरहित्तणवेगेहिं साहियं 'नादेयं'ति। उत्तिण्णो मि उत्तरं तीरं।

१ य पारागमा सा शां०॥ २ 'ईहिं क' ही ३॥ ३ 'म्म दिव शां० विना॥ ४ 'णुराय' ही ३ शां० विना॥ ४ ही विनाऽन्यत्र—'दिहिच्छोभीव व २ मे०। 'दिहिच्छोभीव क ३ गो ३॥ ६ 'णामयमिव शां०॥ ७ 'रसंविय' व २ मे० विना॥ ८ शां० विनाऽन्यत्र—'जणे स' क ३ ही ३ गो ३। 'जणो स' व० मे०॥ ९ 'पहरथेण शां०॥ १० शां० विनाऽन्यत्र—'रीसोख्य' कसं०। 'रीसेख्य' संसं०। 'रीसीख्य' मो० ही ३ गो ३॥ ११ 'खाणपदे' शां०॥ १२ सुहसातयासुहसुरस्वण' शां०॥

तत्थ निसासेसं गमेडण पहाये सूरपगासितेसु दिसामुहेसु णाइदूरे आसमपयं ततो (गतो) अगिंहुत्तधूमकैयदाणं, उडयपिडदुवारवीसत्थपसृत्तहरिणपोयं, गयभयचरमाणविहंगरमणि- ज्ञदंसणं, अक्लोङ-पियाङ-कोङ-तेंदुग-इंगुंद-कंसार-णीवारकयसंगहं च। उवागया महारि-सयो। तेहिं सागएण अग्घेण पूहओ। मया वि वंदिया णिरामयं च पुच्छिया, भणिया य—को इमो पएसो १। विहसिडण भणंति—धुवं गगणचरो भवं, जओ न जाणिस इमं 5 पएसं. एस सोम! गोदावरी नई, सेया जणवओ. अणुग्गिहीं मह जं ते अभिगमणं कयं, तो दंसेंभी सेवाङ-प्पवाङ-परिसडियपुष्फफङाहारे रिसओ संपयं।

मया य दिहो मणुस्सो मिज्ञमे वए वट्टमाणो सुहुम-धवलवसणो किं पि हिययगय-र्मत्थं अंगुलीहिं विचारेमाणो। सो मं दृहूण ससंभममन्भृद्विओ कयप्पणामो भैणुगच्छइ निज्ञायमाणो। ततो हं कुसुमियचूयपायवस्स छायाए सिन्नसण्णो। सो मणुस्सो केंयं-10 जली विण्णवेइ—सामि! तुन्मं महाणुभागत्तणं सूप्पि आगमप्पमाणं काऊण, संलवामि— सिरं छत्तागारं किरीडभायणं तुन्झं, मुद्दं सकलसिमंडलँच्छविहरं, सेथैपुंडरीकोपमाणि छो-यणाणि, बाहू भुयगभोगसच्छमा, वच्छत्थलं लच्छिसिन्नधाणं पुरवरकवाडसिर्चेलं, वर्जी-सिण्णहो मन्झो, क्षमलकोससिरिसा णाही, कडी मिगपित्थवावहासिणी, ऊरू गयकलहमु-दिससणसिण्णभप्पभासा, जंघा कुरुविद्वत्तसंद्वियाओ, लक्खणालयं च चलणजुयलं. सय-15 लमहिमंडलपालणारिहचत्तमाणं बुद्धीओ वि उत्तमा चेव भवंति. भणामि—उद्धरह ममं उव-एसणहत्थेण मज्जमाणं भवसमुद्दे।

रिसीहिं वि भणिओ—सोम ! एस पोयणाहि वस्स अमची सुचित्तो नामं धिम्मओ पयाहिओ सामिभत्तो, कीरउ से पसाओ । मया भणियं—कारणं सोउं भणिस्सामि ति, किं बुद्धिकम्मं होमि न होमि ? ति । ततो अमचो पणओ परिकहेइ—सुणह,

अहं सेयाहिवस्स विजयस्स रण्णो सहबिहुओ सिचवो। अण्णया य एगो सत्थवाहो महाधणो पोयणपुरमागतो, तस्स पुण दुवे भज्जाओ एगो पुत्तो य । सो केणइ कालेण कालगतो। तासि च भारियाणं अत्थिनिमत्तं कलहो जातो—अहं पुत्तमाया पभवामि, तुमं कीस ? ति। ताओ [वि]वदंतीओ य रायकुलमुबिहियाओ। अहं च रण्णा संदिहो—जाण एयं कर्जा 'कहं ?' ति। ततो मया णेगमसमक्खं पुच्छिया—अत्थि तुम्हं कोइ दारयजम्मं 25 जाणइ ? ति। ताओ भणंति—न कोइ। दारओ वि भणइ—मज्झं सिरसनेहाओ दो वि, न जाणं 'कथरी जणणि ?' ति। एत्थंतरेण मूहेण विसिज्ज्याओ 'चिंतीम ताव' ति। कस्सइ

१ °रेसु आ° उर मे॰ विना॥ २ °निगसुहु॰ ही इ विना॥ इक इ गो ३ उ० मे० विनाऽन्यत्र— °क्यविदा॰ शां०। °क्छायदा॰ ही ३॥ ४ ॰याणि सागयं च उर मे० विना॥ ५ स्वया ही ३ शां०॥ ६ ॰या अरहे जं ही ३॥ ७ ॰सेइ मे सेवा॰ ही इ विना॥ ८ ॰मधंगु॰ शां० विना॥ ९ कियं॰ ही ३॥ १० ॰छसमणुगच्छविधरं शां०॥ ११ समपुं॰ उ० मे० कसं० विना॥ १२ ॰रिच्छवच्छो वजा॰ शां० विना॥ १३ ॰जमण्यम(णिणमप्प)कासा॰ शां० विना॥

<sup>\*</sup> मकारोऽत्राऽऽगमिकः न तु लाक्षणिकः ॥

व० हिं० ४५

कालस्स पुणो उविद्याओं । तओ राया रहो ममं भणइ—तुमेहिं अहं लहुगो कओ सामं-तराईसु, एरिसो मंती जो बहुणा वि कालेण ववहारं निर्जाएडं असमत्यो. तं एयं कजं अप-रिच्लिदिकण मा मे द्रिसणं देहि ति । ततो भीओ 'जम-कुबेरसरिसा रायाणो कोवे पसादे य' पच्छण्णे आसमे वसिड ति इहागओ ति ।

5 संदिसह जं मया करणिजं । मया भणिओ य—मुय विसायं, सक्का एयं कजं परिचेछें तं दृहूण । ततो तुहो भणइ—सामि ! जइ एवं वश्वामो नयरं । मया पिटवण्णं । ततो अमश्व-पिरवारसंपिरवुडो । उत्तिण्णा मो गोयाविरं निर्दे । तत्थ ण्हाया कथिएहगा सीहवाहीहिं तुरएहिं पत्ता मो पोयणपुरं । पस्सइ पिवसमाणं जणो विन्हिओ पसंसमाणो—को णु एसो देवो विज्ञाहरो वा अइगतो नयरं ? ति । एवंवादिणा जणेण दिहीहिं अणुबज्झमाणो 10 पिवहो अमञ्चभवणं रायभवणसिरसं । कयग्वपूया(यो) सोवयारं ण्हिवओ । भुत्तमोयणस्स य सुहेण अतिच्छियं दिवससेसं ।

निसाय पश्चसे विण्णवेइ मं अमची—सामि ! पस्स तं सत्थवाहकुछं। मया भणियं— आमं ति । ततो निग्गतो अहमवि बाहिरोवत्थाणं । तत्थ पुष्वयरमागया नेगमा सत्थवाही य । तेहिं मे कओ पणिवाओ । निविण्णियाओ य मया ववहारविनिच्छयत्यं ताओ 15 इत्थियाओ । कारवत्तिका सद्दाविया । ततो पच्छण्णं मे भणिया. जहा-दारयस्स पीडा न हवइ तह करेजाह, भयं पुण तिबं द्रिसेयवं । तेहिं 'तह'त्ति पडिसुयं । महरिहासणा-सीणेण य मया भणिया सत्थवाहीओ—अछं विवाएण, तुब्भं दोण्ह वि जणीणं अत्थो समं विभज्जा , दारगो वि दो भागे कीर । तत्य एगाए 'एवं हो उ' ति पडिवण्णं। बितिया पुण मूढा न किंचि पडिभणइ। ततो कारवत्तिएहिं दारयस्सँ सुत्तं पाडियं जैंते, 20 ठावियं से मत्थए करवत्तं । भिणया य कारवित्तया मया—सुत्तं अभिंदंता दारयं फालेह । ततो सो दारगो मरणभयसमोत्थयो विछविउं पयत्तो । तद्वत्थं दृष्टणं अत्थागमणसुमणाए एगाए सूरसिरीबोधियमिव कमळं वियसियं वयणं परपुत्तवधिपदुक्लाए। बितियाए पुण पुत्तदुक्खाकंवियहिययाए अंसुपुण्णसुहीए विसादगग्गरकंठाए भणियं—सामि ! सुणह, न एस मम पुत्तो, एईए से चेन, मा विणासीयड । ततो मया भणिया सभासया सामचा-25 भो ! दिहं भे ? एत्थ एकीए अत्थो कंखिओ दारओ णाँ ऽविक्खित्तो, "बितियाए पुण घणं परिश्वत्तं दारओ कंखिओ; तं जा दारयं अणुकंपइ सा से माया, न संदेहो, जा निग्घणा न सा माया । एवं भणिए सबे पणया सिरेहिं—अहो ! अच्छरियं ति. देव ! तुज्झे मोत्तृण को अण्णो समत्थो एयस्स र्कज्जस्स निण्णयं वोत्तं ? ति। ततो अमन्नेण भणिया दार्यमाया— तुमं सामिणी धणस्स, एईएं पावकम्माए छंदेण भत्तं दिज्ञासि-ति विसिज्जिया ।

<sub>80</sub> पोयणाहिवो सह पुरोहिया-ऽमचेहिं देवयमिव मं उवयरेइ । दिहा य मए दो दारि-

१ निच्छप्° ही १ ॥ २ °च्छेतुं तं शां०॥ १ °स्स पुत्तं उ० मे० विना ॥ ४ जंति दावि॰ उ० मे० ॥ ५ पुत्तं उ २ मे० विना ॥ ६ णाए उक्ति शां०॥ ७ विया॰ शां० विना ॥ ८ कम्मस्स शां०॥ ९ °ईसे पा॰ शां०॥

याओं अमचभवणे कणयतिंदुगेण कीलमाणीओ । पुच्छिया य मया एगा चेडिया—कस्स एयाओ दारियाओ ? । सा भणइ—सुणह देव !,

जा णवुग्गयिपंगुपस्यसामा, उविचय-सुकुमार-पसत्थचरणा, सैमाहिय-पसत्थ-निगृह-सिर-जाणु-जंघा, निरंतरसंहिओरू, विच्छिण्णकिवित्ता, गंभीरनाहिकोसा, वछवविहत्त-कंतमज्झा, तणुय-मज्यबाहुळ्इया, पसण्णमुही, विंबोट्ठी, सिणिद्ध-सियदंती, विसाळ-धवळ-5 ऽच्छी, संगयसवणा, सुहुम-कसणिस्त्या, सहावमहुरवाइणी, गंधवे कयपरिस्समा सा अम्हं सामिणो भहाए देवीए दुहिया भहमित्ता नाम। जा जण किणयारकेसरिवंजरच्छवी,कणय-कुंडळकोडीपरिघट्टियकवोळदेसा, विकोसकमळकोमळमुही, कुवळयनयणा, कोकणयतंबाहरा, कुमुदमज्ञळदसणा, कुमुमदामसिण्णहबाहुजुयळा, कमळमज्ञोपमाणपयोहरा, किसोयरी, कंचणकंचिदामपिडवद्धविपुछसोणी, क्यळीखंमसिरसऊरज्ञयळा, कुरुविंदवत्तोवमाणजंघा, 10 कणयकुम्मोवमाणचळणा, नट्टे परिनिर्द्धिया एसा सोमस्स पुरोहियस्स कुंद्रळ्याए खत्ति-याणीए पस्या सच्चरिक्ख्या नाम। एयाओ पुण सहविद्ध्याओ वयंसीओ अण्णोण्णपिइ-धरेसु अविभत्तीए माणणीयाओ जोबणमणुष्पत्ताओ तुब्मं निचरेण खवायकारियाओ भवि-स्संति। एवं मे सुयं सामिणीणं संळवंतीणं—ित वोत्तृण कथप्रणामा गया।

ततो सोहणे दिणे राइणा साऽमच-पुरोहिएण महया इद्वीए तासिं कण्णाणं पाणि गाहिओ। 15 दिण्णं विउलं पीइदाणं तिहिं वि जणी(णे)हिं। ताहिं य मे सहियस्स मणाणुकूलं विसयप-रिभोगसंपदाए कणेरुसहियस्सेव गयवरस्स रममाणस्स मुहुत्तसमा समितिच्छिया दिवसा। समुप्पण्णवीसंभ-पण्या-ऽणुरागाहिं य पियाहिं पुच्छिए कहंतरे कहेमि से गुरुवयणं, गंधवे नहे य विसेसे। एवं मे तत्थ वसंतरस वचइ सुद्देण कालो।।

॥ भद्दमित्ता-सचरिक्खयाणं लंभो तेवीसहमो सम्मत्तो ॥ 20 भद्दमित्ता० लंभग्रन्थाग्रम्—८४-२२. सर्वग्रन्थाग्रम्—१००७९-५.

# चउवीसइमो पउमावतीलंभो

क्याइं च कोल्लइरणगरदंसणूमुओ तासिं दोण्ह वि असंविदितेण एगागी निगतो पिट्ठओं दाहिणपचिन्छमेण पस्समाणो गोबहुळजणवए। निमंतेइ मं जणवओ स्यणा-ऽऽसण-भोयण- 25 ऽच्छायणेहिं। सुद्देहिं वसिह-पातरासेहिं पत्तो मि कोल्लयरं नयरं सोमणसवणदेवर्या[य]-यणपवत्तभत्त-पाणवाण-पवामंडवमंडियदिसामुहं, वारिधरवेगबारियपासादपंतिसंब्सध(धं), र-ययगिरिसरिच्छपायारपरिगयं। वीसिमडमणो जिम्म य पविद्वो एगं असोगवणं पुष्कोवगदु-म-गुम्म-छयाबहुळपुष्कोचयवावडेहिं तिम्म दिद्वो मालागारेहिं। ते अण्णमण्णस्स मं उव-दंसेमाणा ससंकिया खवगया विणएण विण्णवेति—आणवेह देव! किं करेमि ?-ति। मया 30

र समस्थपस° शां० ॥ २ क इ गो इ उ० मे० विनाज्यत्र— परियद्वियक ली ३ । परियद्वक शां० ॥ ३ पनिष्क्रिया की ३ ॥ ४ प्या सा शां० ॥ ५ प्लबणं ति ली३ ॥ ६ प्याजण शां० विना ॥

भणिया—वीसिमजामो इहं, विदेसागया अम्हे ति । ततो तेहिं तुट्टेहिं नीओ मि नियग-घरं । मन्झपएसे दत्तासणो वीसत्थो ण्हविओ आयरेण । दिण्णं च णेहिं संपुण्णं भोयणं । सुत्तभोयणा य अच्छामि ।

तिहं च एगा दारिया असंपत्तजोबणा कुमुमगंधणविक्सते पुरिसे चोएइ—

5 सजेह छहुं पुष्फाइं जाव कुमारीए समीवं गच्छामि ति । मया पुच्छिया दारिया—

का कुमारी ? केरिसी ? कस्स व ? ति । सा भणइ—देव ! रण्णो पुजमरहस्स अग्गमिहसीए दुहिया. एवं पुण से छेयिन्तयरिहियसिरीभयवईमणोहरजणनयणजुवइकछाकोसछं से आयरिया वण्णेंता मुया, जहा—पुजमावती रायकण्णा विग्गहवती सरस्सती मेधा वा असंसयं भविज्ञ ति । मया य संदिहा—आणेहिं विविह्वण्ण-गंधमंताणि पुष्फाणि जा 10 ते सज्जामि पाहुडं ति । तीए पहुटाँये उवद्वावियाणि । तेहिं य मया निम्मवियं सिरिदामं जं जोगं होज्ञ सिरीय ति । सा तं गहेऊण गया पेडिनियत्ता पायविडया कहेइ मे—

देव ! तुम्ह पसाएण कुमारीए मि पूजिया । भणिया—कहे ?—ति । भणइ—सुणह,

अहं विदिण्णपवेसा सया वि उवगया रायउछं। उवणीयं च मे कुमारीए महं। उक्खितं च पस्समाणी परितोसुबेहमाणनयणज्ञयला किं पि (अन्थाप्रम्—१०१००) चिंतिऊण मं 15 पुच्छइ—बालिके! केण इमं दंसियं णेपुण्णं?। मया विण्णविया—अम्ह सामिणिं! घरं अज्ञ कओ वि एगों अतिही आगतो, तेर्ण आयरेण निम्मितं। ततो तं पुणो वि पर्डिभिण्णक्खरं भणइ—केरिसो सो तुद्धमं अतिही? कम्मि वा वए वट्टइ?। मया भणिया—न मया इहं पुरवरे नैरवइपरिसाए वा तारिसो पुरिसो दिहपुबो. तकेमि—देवो विज्ञाहरो वा भवे, पढमे य जोबणे वट्टइ। पीईपुल्यायमाणसरीरा पट्टजुयलं कडयजुयलं च दाऊण विसज्जेइ, भणइ— 20 बालिए! जह तुद्धमं अतिही इहं धितिं काहिइ तह धित्ससामि ति। ततो मि आगया।

दिवसपरिणामे य अमचो पउमरहस्स रण्णो पर्वसभूओ अप्पपरिवारो पवहणेण आगतो। तेण वि सबहुमाणं णीओ मि निययघरं। अग्घेण पूइओ पविद्वो। पस्सामि तत्य विणीयपरिजणं। सक्कारियस्स महरिहसयणगयस्स अतिच्छिया य रयणी। अवरजुए पुच्छइ मं सुहासणगयं पणओ अमचो—सामी! साहह ताव मे हरिवंसपसूयी, को हरी आसी? 25 केरिसा वा रायाणो? ति । ततो मया पुबं साहुसमीवे" उवधारियं हरिवंसकहाणं भणिओ—सुणाहि, जहागमं कहिस्सं ते। ततो सुमणेंसस्स वोत्तमारद्वो—

### हरिवंसकुलस्स उप्पत्ती

अत्थि वच्छा नाम जणवओ । तत्थ कोसंबी नाम नयरी । पणयजीणसम्मुहो सम्मुहो नाम राया । तेण किर वीर्यस्स कुर्विदस्स भारिया वणमाला नाम 'अतीवरूवस्सिणी' ति

१ °हिं अण्णमण्णभुत्तभोयणाण य अच्छामि शां० ॥ २ °वमुवग° शां० ॥ ३ रूवं शां० विना ॥ ४ °ट्टाय तुट्टाय उव° शां० ॥ ५ पयनि॰ उ २ मे० विना ॥ ६ °णिकए अज शां० ॥ ७ °गो पुरिसो आग° शां० ॥ ८ °ग अणायरे॰ शां० विना ॥ ९ °या इहं पुर० पुरिसो न दिद्ध° शां० ॥ १० नयरपरि॰ शां० विना ॥ ११ °वमोघा र् हां ३ ॥ १२ °णस्स य मि वो॰ शां० ॥ १३ °णसुमुहो सुमुहो शां० ॥

पच्छण्णं अविहया । तीए वि विरिहेओ वीरओ विख्वमाणी वीसरियिचेतो बाछतवस्सी जातो । वणमाला वि तस्स रण्णो वणमाला इव बहुमया आसि ।

अण्णया य सँम्मुहो राया तीए सहिओ ओलोयणगओ वीरयं अवत्यंतरगयं पासिऊण [वितेह]—अहो ! मया अकजं कयं, एस मम दोसेण तवस्सी आवहं पत्तो। वणमालाए वि तहेव पिवणां। ततो तेसिं संजायसंवेगाण य महामहत्तणनिबद्धमणुस्सावआणं 5
वविं विज्रू निविद्धया। हरिवासे य मिहुणं जायं। वीरओ वि कालगतो सोहम्मे कप्पे
तिपिलिओवमिद्धिती किविसिओ देवो जातो दिवमोगपसत्तो। पुत्रकोडिसेसाउएस तेसि वेरं
सुमिरिऊण वाससयसहस्सं विधारेऊण चंपाए रायहाणीए इक्खागिष्म चंदिकित्तिपित्थवे
अपुत्ते वोच्छिण्णे नागरयाणं रायकंखियाणं हरिवरिसाओ तं मिहुणं साहरइ 'नरयगामी
भवतु'ति। चित्तरसे दुमे साहरेऊण भणइ—एएसि फलाणि मंसरसभावियाणि एयस्स 10
मिहुणस्स अवणेजाह ति। कुणति य से हिवएमभावेण धणुसयं उच्चतं।

सो हरी नाम राया, तस्स हरिणी देवी, तेसिं पुत्तो पुहविपई नाम। तस्स महा-गिरी, हिमगिरी, ततो वसगिरी, ततो नरगिरी, इंदगिरी य । एएण कमेण रायाणो सेसेण कमेण असंखेजा अतीता माहवइंदिगिरिणो तिमम वंसे । इंदिगिरिपुत्तो दक्खो नाम राया 'पयावह'ति वृचइ। तस्स इलादेवी, तस्स इला(ल)ए पुत्तो। सा सुयनिमित्तं 15 पश्यिवस्स रुद्धा पत्तं इलं गहाय सपरिवारा निग्गया । तीसे य इलावद्धणं नयरं तामलि-त्तीए निवेसियं । इलेण पुण माहेसरी । इलस्स पुत्तो पुँलिणो नाम । मिगी ईंटी सहू-खस्स अभिमुहीं ठियं दहूण 'खेत्तस्स एस पभावो'ति तत्य कुंडिणी नयरी निवेसिया। तत्थ वंसे वरिमो राया इंदेंपुराहिवो, संजती वणवासी य निवेसाविया। तस्स वंसे को-ह्यरे नयरे कुणिमो राया। तस्त वंसे महिंददत्तो। तस्त रिद्रनेमी मच्छो य, तेसि 20 गयपुरं भिह्छपुरं च पुत्तसयं च। तस्स वंसे अयधणू, सोज्झं तेण निवेसियं। तस्स वंसे मूलो, वंज्झपुरोहियो। तस्स वंसे विसालो, तेण महिला निवेसाविया। तस्स कुले हरिसेणो, तस्स वि य कुले नहसेणो, तस्स कुले संखो, ततो भद्दो, तस्स वंसे अ-भिचंदो । ततो उवरिचरो वसू राया, सोन्तीमतीए पवय-नारदिववाते 'अजेहिं अवी-जेहिं छगलेहिं वा जङ्यवं'ति पर्धुवधघायअलियवयणसिक्सकजे देवयाणिपाइओ अधरिं 25 गातिं गओ । तस्त छ स्प्रया अहिसित्ता देवयाए अहिनिविद्वाए विणासिया । सेसा सुवसु पिहद्धयो य णहा । तत्थ सुवसू महराए डिओ । पिहद्धयस्स रण्णो वंसे सुबाहु, तस्स दीहवाह, तओ वहरबाहू, ततो अद्भवाहू, ततो भाणू, तस्स वंसे सुभाणू, ततो जदू। जउस्स वंसे सोरी वीरो य, सोरिणा सोरियपुरं निवेसावियं, बीरेण सोवीरं।

१ सुमुद्दो सां ।। २ °सिं संविग्गाण ली १ ॥ १ पवणो उ २ मे० ॥ ४ कुंडीं स° ली १ ॥ ५ उ० मे० विनाइन्यत्र— व्युरोहि॰ क १ गो १ । व्यव्हों इंदपुरा॰ ली १ ॥ ६ वाण॰ उ० मे० ॥ ७ सोगातीय पश्त्रया गारया रण्णा चोदिते अजे॰ शां० ॥ ८ अवीतेहिं शां० विना ॥ ९ °सुघायगवंघअलि॰ शां० ॥

80

सोरियस्स रण्णो अंधगवण्ही य भोगवण्ही य दुवे पुत्ता । अंधगवण्हिस्स समुद्द-विजयादयो दस पुत्ता—

> समुद्दविजयो अक्लोहो, थिमिओ सागरो हिमवंतो। अयलो धरणो पूरणो, अभिचंदो वसुदेवो ति॥

5 दुवे य धूयाओ—कुंती मही य । भोयस्स पुण उगगसेणो पुत्तो । एए पहाणसंगद्देण रायाणो कित्तिय ति ॥

एवं सोत्तृण अमचो परमहरिसिओ । सो वंदिऊण भणइ—साभि ! न भे उस्सुगेहिं भोयवं ति, चिरं अम्हे तुन्झे सेविनकामा । एवं मे तत्थ अइच्छिया केइ दिवसा । सोहणे दिवसे पन्नमरहेण रण्णा सहावेऊण पन्नमावती कण्णा पन्नस्या इव बितिया दत्ता । 10 वत्तं पाणिग्गहणं विधीये । रूव-गुणसालिणीए य तीये सहस्सनयणो इव सचीए पमुदितो रमामि समुरेण य परितोसविसप्पियहियएण चितिज्ञमाणपरिभोगो, मणोणुकूलवादिणा परियणेण सेविज्ञमाणो । कयाइं च पुच्छिया मया देवी पन्नमावती—देवि ! कहं ममं अविण्णायकुल-सीलस्स राइणा तुमं दिण्णा । ततो हसिऊण भणइ—

अज्ञाउत्त ! कुसुमिओ चंदणपायवो मणुण्णगंधरिद्धीय संपण्णो वणविवरगओ महुयराण 15 किं साहियद्यो ? । कारणं पि सुणह—सिद्धाएसो पश्चद्यागमो कयाइ ताएण पूएऊण पुच्छि-ओ—भयवंत ! पउमावती दारिया अणुसरिसं वरं छिहज्ज ? ति, कहेह मे एयं कारणं जहाभूयं । सो भणइ आभोइयनिमित्तो—पत्थिव! एयम्मि कारणे निश्चितो होहि, पुडमा-वती तव दुिहया पणयपत्थिवसहैं सिश्चतपातपंकयं पुह्वीपइं भत्तारं छहिस्सइ । ताएण भणिओ—सो किंह किह वा जाणियद्यो ? । सो भणइ—निवरेण इहं एिइ, सिरिदामं च 20 से पेसेहि, हरिवंसस्स जहत्थं पभवं कहेहि—ति बोत्तं गओ। ततो वि(मि) तातेण भणि-ओ(आ) आदेसं पमाणं काऊण—जो ते पुत्ता! सिरिदामं पेसिज्जा पुरिसो तं अमश्यस्य संदिसेज्ञासि ति । एवं च विण्णाया।

ततो हं तीए पियवादिणीए हिसय-भणिय-गीय-गय-हिय-विप्पेक्खिएसु रज्जमाणो कयाई च मज्जणयं अवइण्णो विस्थिण्णोदगं सरं सह तीए। तत्थ य वारिचरसङणपिहरूवगाणि 25 कयाणि पैवियवजोगगाणि। ततो अहं एगं कट्टकछहंसं कीछंतो विखगो। सो उप्पइओ हूरं। मया चितियं—को वि मं हरइ एएण रूवेणं ति। कुद्धेण आहओ हेप्फओ जाओ। अहमवि पिडओ तत्थेव सरजछे। तत्थ य मे प्रमावतीए सह विसयसहसायरगयस्स रममाणस्स वसइ सुद्देण काछो ति॥

॥ पडमावतीएँ लंभो चउवीसइमो ॥

पउमावतीलंभप्रन्थाप्रम्—९०-३. सर्वप्रन्थाप्रम्—१०१६९-८.

१ °कामो मो० गो० शां०॥ २ °हरसंचित° ली ३ शां०॥ ३ क ३ गो ३ ली ३ विनाइन्यत्र— °वं थ वि° मे०। °व य वि° उ०। °वं तस्य वि° शां०॥ ४ पिग्नेय° शां०॥ ५ °तीछं° उ २ मे०॥

## पंचवीसहमो पडमसिरिलंभो

आह अण्णया कयाइं मयणमोहियमणो पमयवणमञ्ज्ञगतो प्रक्लिरिणीए कर्यं लिलयाजा-ळमोहणघरेस कीळापुर्वि निरिक्खमाणि देविं परमावडं अणुवत्तंतो वाविसमीवे सह समेताय तीये 'अज्जडत ! मजामो'ति भणंतीए उक्तिवतो । चितियं मया-नुणं विज्ञाप-हावो से अत्थि, जओ अणाए आयासं उक्खितो । अइकामिओ मि जलं, न मे उन्नहइ उ मणोपहं तं। जाहे अइदरं वीईवयइ ततो में बुद्धी जाया-न एसा प्रजमावती. तीए रूवेण मं छलेडमणो को वि. कामं सह एतेण विविध्वारसं, मा य से मणोरहो परईं। आहओ हेफ ओ जातो. नहो । पहिओ भि वणलयाए । उत्तिष्णस्स य मे चितियंतस्स एवं द्वियं— अवस्सं परमावती अवहिया एएण हवेज. अहवा मए विरुत्ता पाणा परिश्वहका ति । एवं-विहं संकृप्पयंत्रस य मे वीसरियचित्तस्स विष्पलावो जातो-चक्कवाय ! तह सहयरिस-10 रिसा दिझा ते देवी होजा ति. इंस ! तह गतिमणुयत्तमाणी साहस मे पिथं, एणय! सय-च्छी खबइस जाणिस के गतिं गय ? ति । एवं जं जं तत्थ पस्सामि तं तं पच्छामि. किं बहुणा ? रुक्खे य पत्थरे य 'अत्थि'त्ति मण्णमाणो दुरुहामि. [\* पत्थर इंगर एकत्था रुक्खे पश्चारुदो पस्सामि णं ति \* । पणो उवलद्धसण्णो य पश्चोयरामि । दिहो य मि वणयरेहिं मणुस्सेहिं पळवंतो-पुरमावइ! परमाणणे! परमसुरहिवयणे! परमगब्भसिरसवण्णे!15 वाहर मं. कीस मे पडिवयणं न देसि ? । तं च सुणमाणा ते ममं निज्झाइऊण चिरं अव-कंता । महत्तंतरस्स य आगया पायविषया विष्णवेति—एह दंसेम् भे देवि परमावहं ति । तं च वयणं अभियभिव मणसि पइद्रियं। तेहिं य समं पिछं गतो महानिवेशिं दुज्जणिहययमिव द्ररिशम्मं । तत्थ य पश्चिसामिणो संदेसेण बहुजणो निग्गतो । तेण वि कोउयसएहिं ण्हविओ बाहिं। ततो पविसमाणं परसइ मं जणो अण्णमण्णं सद्दावेंतो-को ण एस देवो विज्ञा-20 हरो वा गंधवो वा इमं अडविं अमोहप्पहारिस्स रण्णो अविदियं अइगतो ? ति । पत्तो मि रायभवणं । नाइदरे द्विया य मे कण्णा उवदंसिया परिणयवयाहिं इत्थीहिं-एसा पज-मावती देवी. तं उवस्संथह णं। तं च मे दहण 'एसा देवि' ति सरयजलिमव पसण्णं वित्तं, सहावद्विया बुद्धी, निवण्णेउं च णं पवत्तो । ततो उवगयं मे-अत्थि से सारिक्खं, न पुण एस त्ति । ततो 'पह्लिवइणा सपरियणेण अभिनंदमाणेण पाणि गाहिओ मि' ति य सा 25 विसेसेण सेवइ मं आयरेण पुष्फियमिव चंपयपायवं भमरी । बहुसिणेहेण य पुच्छिया-पिए! कहं उम्मत्तभूयस्स य मे अविण्णायकुळस्स तुमं दत्ता ?। ततो भणइ---सुणह अज्ञउता !, मम पियामहो अमोहपहारी य परद्धो इमं दुग्गमस्सिओ सामंते रायाणो खबताएइ।

१ की ३ विनाऽन्यत्र— 'यिलायाजाणमो' शां०। 'यलिलयाजालमो' क ३ गो ३ उ० मे०॥ २ ली ३ विनाऽन्यत्र— 'किंव निक्खमा' क ३ गो ३ उ० मे०। 'क्वं तिक्कमा' शां०॥ ३ सहसागता' क ३ गो० विना॥ ४ 'उ सि आ' शां०॥ ५ 'यं एस पसयच्छी शां०॥ ६ 'क्से एस्थारू' ली ३ विना॥ ७ 'हिं विक्ष' शां०॥ ८ 'विं पविदो अमो' शां०॥ ९ 'यथ णं शां०॥

ते य मक्स रूवं सुणमाणा बहुष्ययारा वरेंति, न य मं पयच्छइ तेसिं, ततो 'मा गम्मो हो-हं' ति । कयाइं च अम्हं मणुस्सेहिं को छ्यरं नयरं गएहिं दिष्ठपुत्तो अख्वीए पच्चभिण्णाओ । णिवेदियं च णेहिं (प्रन्थाप्रम्-१०२००) तातस्स—सामि ! प्रस्तरहस्स रण्णो जामाया अम्हेहिं दिहो प्रमावइविषक्तो विख्वमाणो । तं च सोऊण तुहेण 'अहो ! कयं कज्नं'ति 5 ममं मायाए सिरीए समवाएऊण तुरियं आणियंति । तं च वृहमाणी चवछद्भूण भणिया मि सहीहिं सपरिहासं—प्रमसिरी ! सफलं ते जोवणं, प्रसण्णा य ते देवा, जं ते प्रमावतीए प्रसुरहरायदृहियाए दृहयो भक्ता होहिति क्ति । एयं कारणं ।

यवं मे तत्थ वचइ कालो। किहाओ य से मया पुच्छमाणीए वंसो। सुद्रुयरं च सोऊण [\*तस्स \*] वंसं वसंतचूयलया इव सोहिया जाया। आवण्णसत्ता कालेण य पसूया कुमारं। 10 कयं से नामं जरेहि ते सत्तू ततो जरो ति ।।

॥ एवं च पउमसिरीलंभो पंचवीसहमो॥ पउमसिरीलंभग्रन्थाग्रमु—३८-११. सर्वग्रन्थाग्रम्-१०२०७-१९.

## छन्वीसइमो ललियसिरिलंभो

15 क्याइं च प्रमिसरी पुत्तं च पुण्णुच्छंगमुहं बिझऊण निग्गतोऽडवीओ एगागी। कमेण पत्तो कंचणपुरं नयरं। दिहो य मया एगिम उववणे परिवायओ बद्धासणो णासग्गस- त्रिवेसियदिही निच्च सवंगो ईसिंअसंवरियवयणो। ततो चिरस्स ममिम अणेण दिही दिण्णा। मया य वंदियो 'दिक्खिओ बुह्हो य' ति । तेण महुरमाभट्टो मि—सागयं ?, वीसमह ति ।

### 20 पगइ-पुरिसविचारो

आसीणेण य पुच्छिओ मया—भयवं! का भे विंता आसि ?। सो भणइ—भइमुइ! पगइ-पुरिसचिंतां। भणिओ—केरिसा भे पगइ-पुरिसचिंतां?। भणइ—पुरिसो चेयणो णिचो अकिरिओ भोत्ता निग्गुणो. तस्स वि सरीरपचएण बंधो, नाणेण मोक्खो ति. पगई गुणवती अचेतणा सिकरिया पुरिसोवगारिणी य। भणिओ—भदंत! को णं एवंविहे 25 चिंतेइ?। भणइ—पगइवियारो मणो। मया भणिओ—एत्थ जुत्तं विचारेऊण जइ भे न खबरोहो. सुणह—अचेयणस्स मणस्स पुरिसं पगई वा पड्ड चिंता न संभवइ. न य चेयणा पुरिसवत्तिणी असंभैरणसीछा मणं भावेडं असमत्था. जइ य तब्भावणी भवे ततो मणो पुरिसो भवेजा,न य भवइ. पुरिसस्स वि अणाईकाछं(छ)निवित्तस्स अपरिणामिणो जइ चिंता समुष्पज्जइ नणु भावंतरमावण्णो अणिच्यं छहिज्ज, पुष्ठभावपरिचाए उत्तरभावपडि-

१ °णिय तस्यं ति शां०॥ २ °ता भणइ—पुरिसो चेयणो मे० वासं० कसं० मोसं० विना॥ ३ °स्स पु° शां० कसं० विना॥ ४ °संधर° शां०॥ ५ मो० गो० विनाऽन्यत्र—°इकालं कालं निवित्तस्स अप° कसं० संसं० खं० वा० । °इकालं कालं निचं तस्स अप° शां०। °इकालं निवित्तस्स कालक्षप° ली ३॥

बचीए ब. जह व एवं भवे ततो सिद्धंतविरोही. पगतीय बहा सणी चिंतियं पहच विचा-रिको तहा एवचा(बा)रेसबो. विद्वं अनेयणाणं घडादीणं पुरिक्षं पगई पर उन्नयं वा विद्या न जुज्जए एवं । भेजाई-पगति-पुरिससंजोए एवं जुज्जेहिति सत्तं, पत्तेयं होण्यि वि असमस्ता णिययपरिणामयाए. पुरिसो अचेयणा पगइ सारहि-तुरवबसेव रहा अवगमण्या संबोध **एवजिहिति चिंता । मया भणिओ—जाणि उ परिणामीणि द्वाणि तेम वि एस विसेसो 5** संभवइ, जहा काउंचण-खीरसंजोए द्धिपरिणामो. जे य तुरय-सारही रहकिरिवाहेड संदिद्वा ते चेयणा-बुद्धपयत्त्रभुँपेजांति । भणड-अंध-प्रासंजीए इच्छियत्वाणगमणमिव शायणी चिंता संमविहिति। मया भणिओ-पंगू अंघो य दो वि सिकरिया, चैत्रका य परिफंदलक्खणा किरिया, अवबोहलक्खणं नाणं. अंधो सीइंदियपरिमंत्री सहेण जानह 'देवद्त्तो, जण्णद्त्तो'ति नायं. विद्वंतेण विसेसो विष्परिगयपत्रजो विसद्भस्स नाणिको 10 प्रिसिस्स न संभवड . पगडनिचेयत्तणेणं नाणं पि केवलं कजासाहनं न सवड . जहा-विदा-रजाणणामित्तेण रोगपरिक्खओ; जहोवदेसाणुद्राणेण पुण भवेजा. सूर्व(वं) र्थ वेवणसहावो कीता, तस्स सर्वकडा(ड)नाणावरणकम्मवसवत्तिणो विवरीयपवजी संसजी वा, जहा को-सिकारगकी हस्स संजीयनिवस्तिततंतपरिवेहियस्स गइनिरोधी. तस्सेच सजीवसमैण नामान बरणस्य देसण्णया, खएण सङ्घण्णया, सो य सिद्धो ति वुषद्, तस्य बिरावरणस्य विकरीय-15 पचओ नत्थि. एगदेसण्णुस्स सञ्चण्यविसेसो गतिपृद्योवल्या, बहा दृद्वे जहा उपलब्धीयान सामण्णधन्मा उवत्त-परिणाहादयो विसेसा कसिणथिरचित्तलाहबी. तस्स मंदालोह संस्था विवरीयपद्मओ वा जुलाइ न अवंतपरोक्खेस पद्मक्खेस वा. तम्हा न एस सुद्धी मोक्सी-वएसो. जोगपरिगयस्य जीवस्य राग-दोसाभिमयस्य विसयस्रहाभिकासिणी कन्मगहर्णः जहा पदीवस्स नेहादीयणं. कम्मपहवी य संसारी व. विरागममापिककणस्स र उहुक-20 म्बरस नाभिणो संजमनिरुद्धासवस्य वर्षेसोसियकलिकलपस्य नेवाणं वि संसेको ॥

प्तमादिणा इ वयणेण तोसितो भणइ—वद्यामो आवसहं, तत्वैं वीसिनवं वि । सस्त अर्च जणोवणीतं । मुत्तमोयणस्य य मे आगमवहुं वें नाऊण परिवायको सहरिसिको भणह— अर्मुह ! अहं सुनित्तो सबस्स, विसेसेण पुण शुणवस्तो । भिक्सु अविरैंहं से कवामि अहं —अत्थि गणिवादारिया कण्णालक्सणपसंसियसमाहियंगी, समण-मणहारिणी 25 मत्य-मिय-महुरभासिंहं, गतीर्थ छिताय अणुहरिज्ञहंसी, कुलवहुवेसाणुवत्तिणी, आय-

र अबह शां विना ॥ २ व्ह गति की इ करं क संसं किता ॥ ३ क ह मो इ उठ मे विनाड प्यत्र — विना पृष् पुण् की इ । व्या पुण् शां ॥ ४ व्णाप प्राण् शां विना ॥ ५ व्या दण् की इ विना ॥ ६ ख़ब ख़ब शां ॥ ७ क इ गो इ विनाड प्यत्र — अपूर्प कं ली इ । अपूर्प कं ल द मे ० ॥ ८ व्या सोप बां विना ॥ ९ व्हंतं न विण् शां विना ॥ १० ली इ विनाड प्यत्र — सक्यं य वेण् गो इ मो ० । सम्यं अचेषण करं क संसं । सक्यं य वेषण शां ॥ ११ च चेषण ली ह ॥ १२ उठ मे ० विनाड प्यत्र — आतो तण् ली इ करं क संसं । सक्यं य वेषण गो १ शां ॥ ११ व्यवस्ति हितक किण् शां ॥ १४ व्यवस्ति हितक विनाड प्यत्र — अपतो तण्या विकास चीण ली ह मोसं विना ॥ १५ व्यवस्ति हितक विण शां ॥ १४ व्यवस्ति हितक विनाड प्यत्र — विनाड प्यत्र — विनाड विनाड प्यत्र — विनाड विनाड विनाड प्यत्र — विनाड विना

मेर्सुं य सुजुत्तिसरुजणचरियाऽणुदीसइ (?) जोग्गा पुह् विपितभारिया सोमजसा (रुल्डियसिरी) बिंति सत्थगारा । सा पुरिसदेसिणी मन्झं च समीवं चित्तकम्मआलिहिय व पीतीय आगच्छइ अभिक्खं । मया पुन्छिया—पुत्त ! तुमं जोवणवती कलासु य सकण्णा, केण उण कारणेण पुरिसविदेसो ते ?।

## 5 लिखसिरिपुवभवो

सा अणइ—ताय ! अत्थ कारणं, तं तुब्भं कहेमि, न मया किहयपुत्रं कस्सइ जइणो गुरुणो य । अहं इयो अणंतरभवे मिगी आसि एगिन्म वणुरेसे । कणयपहरस मिगस्स बहाहि ति चित्तमणुवत्तइ मे बहुएययारं । कयाइं च गिम्हयाले वाहेहिं जूहं अभिहुयंतं पलायं समंततो । सो मिगो ममं डिझ्इजण तुरियं अवकंतो । अहं पि गुरुभारा अपरक्षमा 10 गहिया वाहेहिं निग्धिणेहिं, चावेण मारिया इहाऽऽयाया । बालभावे य रायंगणे कीलमाणा मिगपोययं दहूण सरिया मे पुत्रजाइं । ततो मे मणिस हियं—अहो ! पुरिसा बलसोहियौ कइयविया अक्यण्णू, सो नाम मम्मं मिगो तहाँ मोहेऊण एगपदेसे डिझ्इजण गतो । न मे पुरिसेण अज्ञप्यभितिं दिहेण वि कृजं ति । एयनिमित्तं मे ताय ! विहिहा पुरिसा ॥

मया भणिया—जुज्जइ एस ववसाओ तुन्मं ति । तं सौ तव सुस्तूसारिहा, जहा सुही 15 होइ तहा चिंतिज्ज उवाओ ति । मया संपहारे ऊण भणिओ—एवं होउ, किंचि चीवरं सिज्जज्ज, अहिप्पेयपगरणं तीसे चित्तग्गहणिनिमित्तं आलिहिस्सामि 'तुन्मं पियं' ति काऊण । सो भणइ—अत्थि पुष्ठसिज्जियविष्टियाओ विविद्दवण्णाओ । ततो मया सुयं मिगचरियं लिहियं । समाहये य जुहे मिगो कणयपट्टो सबओ दिहिं विचा(धा)रे ऊप्य तं मिगि अपस्समाणो विमणो अंसूणि सुयमाणो वणद्विगाजाले सु अप्पाणं सुयमाणो दाइओ । तं च 20 अवायविमहचक्खुरमणं हरिणचरियं अहं पस्समाणो अच्छामि । गणियासंतिया य [\* सा \*] चेडी सुमित्तसमीवमागया तं दहूण चित्तयम्मं अवकंता । सुहुत्तंतरस्स य [सा] ममं उवसिप्त भणइ—अज्ञ । अणुवरोहेण देव(देघ) एयं चित्तपट्टं सुहुत्तं. अम्ह सामिणी बहुमिच्छइ । मया भणिया—बालिए ! एयं सचरियं मया लिहियं विणोयणत्यं, कहं वा तुमे जाइओ एवं सोवयारेण [ण] दाहं ? आणेज्ञासि ति पुणो। 'एवं' वोत्तृण गहाय गया, 25 बीयदिवसे आगंतृण पणया भणति—

अज ! अन्ह सामिणी लिखियसिरी सुमित्तसिरिदुहिया [भणिया]—एयं पट्टयं पस्स, भया उवणीओ चित्तपट्टो भणिओ या सामिणि ! तस्स अज्ञस्स एयं सचिरयं अविणहं पच्चिपिणियवं । पसारियं च पट्टयं उग्नाणिनचलिल चित्रं दृष्ण नयणजल्डघोयकवोल-वर-पयोहरा विभणा संवुत्ता। विण्णविया सया—कि निमित्तं भूमं रुवइ ? कि वा विभणा ? कि

१ °सु व सुजुणित्तिस्तक° ली १ ॥ २ °हिं वाश्रेण शां० ॥ ३ शां० विनाऽन्यत्र— °या कमयवि° उ० मे०। °या अक्यवि° क ३ गो ३ ली ३ ॥ ४ °हा सोहे° शां० विना ॥ ५ सा अव° ली १ ॥ ६ च आवय° शां• ॥ ७ इयं रु° शां• ॥

वा न पहबसि परियणस्स जओ अप्पाणं पीछेसि ?। तओ णाए पमिज्ञयाणि अंसूणि ।
भणइ ये—सिंह ! इत्थिजणो थोविहयओ अगणियकज्ञा-उकज्ञो अदीहद्रिसी. इहजणमंतरेण मया किंचि दहं(दुहुं) चिंतियं आसि, तेण मे अप्पणो अपंडियत्तणं निंदंतीए मणुं
जायं, तं कहेहि मे—जेण इमं सजीवं मिगजूहं आलिहियं सो अज्ञो किम्म वए वत्तर ?।
मया भिणया—उदको जोवणस्स, रूवं पुण से कामदेवो अणुहरेज अण्णो ति तकोमि । 5
ततो 'जुज्जइ'ति वोत्तृण पहहाये णाए अम्मा विण्णविया—अम्मो ! तायस्स सुमित्तस्स आवसहे अतिही ठिओ, सो कलं पभाए पृह्जा । तीए य पहहाए पिंवण्णं—पृत्ति ! जं
तुह रहयं तं होत । तओ मि णाए अहं अज्ञ संदिहा—तं अज्ञ अतिहिं विण्णवेहिं 'अम्हं
गिहे आसणपरिग्गहो कीरउ' ति ।

मया भणिया—इत्य कारणे भैयंतो पमाणं। तओ णाए सुमित्तो कयपणिवायाए भ-10 णिओ—ताय! लिल्यिसिरी धूर्यं विण्णवेइ—जो तुज्यं अतिही सो ताव अम्ह वि निह-एववेसेण विदितो कीरउ ति । ततो तेण 'कयं कज्जं' ति भणंतेण नीओ मि गणियाघरं क्यबलिकम्मो। विद्वा य मया लिल्यिसिरी जहावण्णिया सुमित्तेण। पृह्ओ मि अग्घेण। कोऊहलपिडबद्धाओ य गणियाओ समागयाओ । लिल्यिसिरीए वित्तं नाऊण कयं मे पिडकम्मं ताहिं परिहसंतीहिं। 'फलमागपिडच्छन्तस्स विसिद्धतरा रससंपत्ती होहिं'ति 15 सुमित्तेण य सह संपहारेऊण णहिवओ मि ताहि य सहिओ लिल्यिसिरीए। मंगलेहि य पवेसिओ वासिगिहं पलंबियमोत्तिओचूलं सुरहिकुसुमछण्णभूमिभाग(गं) घाणाणुकूलं(ल)धूमा-हिवासियं। ततो मं आणंविऊण गओ सुमित्तमहंतो सिद्धाहिप्पाओ। अहमवि अयंतिओ सुह्पंचलक्खणविसयाऽणुह्वमाणो सुदितो विहरामि । सोवकमावेऊण मे कहंतरे तीसे विदितो कओ अप्पा। सुद्धुयरं च विणीया होऊण अणुयत्तह मं चंदमिव जोण्हा। एवं 20 क्वडमिगभावणाए लद्धाए तीए सह वच्च सुहेण कालो ति ॥

॥ लिलयसिरिलंभो छवीसहमो सम्मसो ॥ छिष्यसिरिलंभग्रन्थाग्रम्—१०-१ सर्वग्रन्थाग्रम्—१०-१०

4000000

१ व सह इत्थि° ड २ मे० विना॥ २ °णो पं° घां०॥ १ भवं(दं)तो घां० विना॥ ४ °वा ते वि° घां०॥ ५ भइंते° डी १ विना॥ ६ °णो विदि° द्यां० विना॥

## सत्ताचीसइमों रोहिणिलेओं

अन्मया य तीए अमापुच्छाए एगागी निग्गतो इसङजणनिवेसियं कोसङाजणवयं विहो । अविट्टा य देवया मणइ ममं-पुत्त वसुदेव ! रोहिणी कण्णी तव मया निसहा, सर्यवरे तं रहुं पणवं (प्रन्थाप्रम्-१०३००) वाएजासि । तं च मया पडिसुर्यं । पत्तो मि 5 रिष्ट्रपुर अरहप्पहाणणराहिवावासमंडियं । भंडवाइत्तेहिं य समं एगत्य पएसे संसिओ मि, सुणामि व घौसणं—कलं पमायाए रयणीए रुहिरस्स रण्गो दुहिया[ए] मित्तदेवीए अतिगाए रोहिणीए इमारीए सयंवरे सज्जेहिं नरवेईहिं होयवं ति । अतिच्छियायं च सबरीए रविपायकमछवणविबोहणसमए पसत्थनेवत्यछच्छिछंच्छिया रायाणी मंचेस आह्या। तओ अहमवि पणवबजेहिं समं पणवहत्थगतो आरुढो मि एगं मंचं। ततो रोहिणी 10 कंचुई-महत्तरगपरिवादिवा कमल(सकल)ससिमंडलायारकारिचा क्रतेण घरिक्रमाणेण धवल-बुँक्तनामरज्ञवना रती इक वितिया सर्यवरभूमी अणुपत्ता । वेहिया से दंसेइ रायाणी-जरासंधं समुये कंसं धणवयं मम गुरवो पंड-दमघोस-भेसग-दुपय-सल्ल-सोमग-संज-य-चंदाम-सत्तुंजया-एंड-काळमुह-कविल-पंजमरह-सिरिदेवाइ उत्तमकुळ-सीला-ऽऽग-क-सबसंपन्ने । वतो सा सरस्हपछोयणा सयछचंदवयणा पओहरकिछंतभरसीयमाणकमछप-15 लासकोमलचलणद्वरा स्वाइसयपिंडरत्तपत्थिवदिद्वमालापरिगाहिया तेसुँ असल्यमाणचक्सू मया पणवसरेण बोहिया मंजरी विव सिल्लगिनमणंभोदसणपरितोसिया पहासिवयिस-थच्छी कुवज्यसिरी विव कन्नछसरं ममं संसिया। कंठे पुष्पदामेण पडिवद्धो मि णाम. हियए सवसमुद्र्ण । अक्खरे य में सीसे छोहूण संहिया। तो खुहिया रायाणो 'को विश्वो ?' ति अन्जोग्णं पुच्छमाणा । केई भणंति-मोजो वरिक्षो ।

20 एखंतरे दंतवक्केण भणियं—रुहिर! जह ताव कुलेण णाहिगारो कीस एए पहाणवंसा वसुहाधिपा मेलिया रायाणो । रुहिरेण पिंडमणिओ—दिण्णा य (दिण्ण)स्यंवरा कण्णा रुइयं वरेह भत्तारं, एस्थ को वोसो अन्हं ?. इसाणि दा परदारे को वा वियारो कुलीणस्स ? ति । दंतवक्को भण्ड—मञ्जायाहकमो ण जुज्जद्द काउं जह वि वे दिण्णस्यंवरा दुहिया. एयं वरं मोत्तृण खत्तियं एकतरं वरेउ । एवं च जंपमाणो मया पिंडमणिओ—किं भो दंतवक्क ! 25 नामसिरसं ते वक्कमभिहियं परिसं परिभिमऊण ? खत्तियाणं किं कुलेसु लेहादियाणं सिक्खा पिंडसिद्धा ? जओ मं पणवहत्थगयं द्सेसि 'अखत्तिओ'ति । एवं सोऊण दम्भिलेण भणियं—अविष्णायवंसस्स नारिहा कण्णा, एयस्स हाऊण खत्तियाणुमए होउ ति । एत्यंतरे विदुरेण भणियं—मा एवं भण, पुच्छिज्ज एसो पभवं । मया वि मणियं—को कुलक्हाकालो ति विवयमाणेसु ? बाहुबलं चेव मे कुलं केहेड ति । एयं च सगढं वयणं

र शांच विवाजनम्ब-का मवनिया स र तो ३ की र । का सबसमा उ० मे ।। २ विदेहिं शांव ॥ १ किशिकि शांव ॥ ४ अवंत संव उ२॥ ५ अशिक्षा की १॥ ६ को १ ससंव विवाजनम्बन-कि कहासु शांव । कि कछसु का मोव गो ३ उ० मेव ॥ ७ होस्त शांव विवाः॥

सीजण जरासीची मणइ--नेण्डह रुष्टिरं हिरणाणाहं च, क्रिनेएलं ? ति । बजे सुद्दिना रावाणी । रुहिरी वि ससुओं रोहिणि च मर्म चेकुणं रिहूपुरं पविद्वी, सन्मिक्तिनं च पयत्तो सबलो । दहिमुहेण य विजाहरराष्ट्रणा अर्रिजयपुराहिवेश में दंखिओं अन्य । क्यप्रणिवाष्ण य विकाविमिष्पर्य रहमारूढो सि । स मे सारही । निमासा में नवरासी । सत्तियवस्य व नावरस्य व संपद्धमां जुद्धं विविद्दाऽऽध्द्वत्ररियरद्वरावद्भवसमूद्धं, सु-६ (स)हमाहयपुण्यसंसस्याविद्धक्रकक्र**क्वं**, ओसारियदाणपद्मत्तग्यविद्धाणसंस्कृत्यहुहुहु-कणं, तूरविवतुरंगसरखुरक्खयक्सितरयपडिसिद्धनयणविसयं जावामरिद्धवदस्वतस्य निबहुच्छण्णविवसकरकरं । हिरण्यनाभसहिको य रुहिरो पराजिको सत्तिपहि अद-कंतो। अहं दहिमुहसहिओ ठिबो । ममं च तहागयं पस्समाणा रायाणो विनिद्धा-बही! एस पुरिसी महासत्ती, जो बहुणं एको पुरती ठिओ ति । वतो पंखराइका ३० भणिओ-न एस सत्तियधन्मो, एको बहुहिं जोहियको । जरासंधेण व संविद्धा-ठाउ, एकेको से पयच्छउ जुज्हां, जो णं जिणइ तस्स रोहिणि ति । तं च वयणं पसाणं चरेंतरें क्तो सक्तुंजेओ नाम नरवई सरवासं सुयमाणो । मया य से सिग्धयाए ध्युद्धताय मत्ताणि छिण्णाणि अद्धयंदेहिं। तम्मि य अवगए उवगतो दंतवको पिंडलोमवयणो सि । अणावरियसिरद्धयतिसदयं छिण्णविरहो य कओ। ततो कालमहो कालमेहो इव गज्ज-15 माणो उवगओ, सो वि निप्पसरो कओ। ते य पराजिए दृहुण जेहो गुरू मे समुद्भवि-जओ अहिराइणा संदिही-तुमं एयं जेऊण खत्तियाणुमएण पावस कण्णं ति । तेण अन्भुवगयं। मन्द्र य अभिमुहो सरे मोत्तं पयत्तो । न से पहरामि, शिंदामि से पहर-णाणि । रुद्धं च नाऊण पुवलिहिओ निययनार्मकिओ सरी वर्णवारी (!) पायमुळे मिसिट्टो । तं च बाएऊण गहियत्थो बिसक्सरासणो सारहयपचमदहो विक पसंतो । 🔧 20

वर्ती हं निरावही ववगती णं। ममं च आवयमाणं पस्सिजण बाहजढाविकनयणोरं अवदण्णो रहाओ। चळणेसु य निवतमाणो उत्तर्गृहों मि णेण। इण्णं च होहिं वि जणेहिं। समागया सेसा वि भायरो अवस्त्रोभादी वं च अन्हं समागमं सुणमाणा। कविक-अंसुमते- पुंडब-प्रसर्ह-दमघोसादयो बंधवा 'वसुदेवो किर एस, जो रोहिणीए विक्यों सि उवगया। पसंतम्रहा य खत्तिया 'अच्छेरं'ति जंपमाणा। रुहिरो वि सुयपरमत्यो समुख्ये 25 परं तुद्दिमुबहंतो पत्तो। गया य निययावासं। अहिणंदितो य कोसळाहिवो राईहिं— कयत्यो सि तुमं, जं ते दुहिया हरिवंसकुकंबरसिर्णो वसुदेवस्स पिन्तिणं पत्ता।

अम्हं च गुरुणा जेहेण संदिही कंचुई—वषद वधूये णेहि बत्याणि भूसण-कृष्ठम-गंधे य । तयंतरे बहूहिं कविल-कंसादीहिं विविद्दत्थ-महरिहाभरणेहिं पूर्धो धावासी । कंचुइणा य संपाविको संदेसो । कतो सोधकसम्यणम्याजियस्स मे वत्तं कल्लाणं । पूर्या 30

१ 'निस्तवियरय' कर्सं व शां विना ॥ २ 'अयओ क ३ गो ० ॥ ३ 'णुटुताणि प' शां ० ॥ ४ 'तो य नि शां विना ॥ ५ 'तपुण्डय' शां ० ॥ ६ पसंस्तुद्विय स्व शां विना ॥ ७ 'वो भाईं शां कर्सं ० संसं विना ॥ ८ सोवणगसम्जयतिसस्स शां ० ॥

25

रायाणो रुहिरेण । मम य गुरुणा दिण्णा य रोहिणिय बत्तीसं कोडीओ मणि-कंणग-रयतभायणोवसितातो य, पसत्यछक्खणा य णागाणं तु चडसिंह, कंचणमंडगपरिमंडिया-णं तुरगाणं अद्वसय(यं), णाडगाणिकरवायकंचणघणोजाछपरिक्खितो (१) खुज्ज-वामण-चि-छायगाऽऽयणाडइज्जसिंह्याओ । णिव्वतेसु य कोडयदिवसेसु गया रायाणो नियगदेसेसु ।

5 बिरसे य गए भणिओ रुहिरो गुरूहिं—नेमु य रायधूयं, पस्सव ताव सयणो कुमारं चिरस्स सकलतं। ततो विण्णवेइ—देव! एवं होहिति, अच्छव ताव कंचि कालं, अणुभवामु ताव
अम्हेहिं भीइ। पत्थाणकाले य ममं बाहभरियलोयणा गुरुवो संलवंति—अलं ते कुमार!
इयाणि हिंडिएण, मा णे दिहनहो होहि. जा वि वधूओ ता कीस कुलहरे अच्छंति? न एस
धम्मो तुमिम्में अगिहमागए अम्हे अणाहेव। मया पिंडवण्णं—जहाऽऽणवेह तहा करिस्सं, जं
10 पुण मया कवडमरणकारणेण तुब्भे दूमिया तं मि मिरसेह अवराहं। ते भणिति—निथ
ते अवराहो, जह इयाणि दिसणं न देसि तो ते अवराहो। कंसो वि पणओ विण्णवेइ—
देव! सूरसेणाविसयस्स तुज्झे पभवह, अहं भे आरिक्खओ ति। एवं वोत्तृण ते गया।
अहं पि रुहिरभवणे सभारिओ जहामुहं विहरामि सह रोहिणीए गुरुजणसंबद्धाहिं
कहाहिं। पुच्छिया य मया—देवि! कहं तुमं खत्तियपरिसं वइक्कैमिऊग अहं विरओ?
15 ति। सा भणइ—अज्ञउत्ता! अहं रोहिणी विज्ञादेवयं सदा अवेमि, विदिण्णसंवराय
मया आराहिया भणिया—देवी!

चर्वें खुं रूवे सज्जइ, न कुल-सीला तमे[व] परसामि। तं कुणसु मे पसायं, [तहा] जहा न च्ललिजामि॥ ति।

तीए संदिद्धं—पुत्त ! तुमं दसमदसारस्स वसुदेवस्स भारिया भविस्ससि. सो पुण 20 पणवं वाएमाणो जाणियद्यो. एवं पविण्णाया देविआएसेण ।

कयाइं च चत्तारि महासुमिणे दहूण पिंडबुद्धा पुच्छइ फलं। मयाऽहिनंदिया—िषए ! बुह्दिवती ते पुत्तो भविस्सइ। नवसु मासेसु अतीतेसु पयाया पुत्तं संख-कुंदकुसुम-चंद-धवछं सिरिवच्छच्छमं मयलंछणमिव बितियं। परियणाणुमए कयं से नामं रामो ति। तं पस्समाणो रमामि ति।।

॥ रोहिणिलंभो सत्तावीसहमो सम्मत्तो ॥

रोहिणिलंभग्रन्थावम्--८३-२८. सर्वव्यावम्--१०३८१-१६.

१ °णयरययवरयणाणि य । शया य रायाणो शां०विना ॥ २ °िम सिग्ह अस्हे शां०विना ॥ ३ शां० विनाइन्यत्र— कामि अहं क ३ गो ३ उ० मे० । °क्कस्म अहं ली ३ ॥ ४ चसु चसु रूवे रूवे शां० ॥

## अहावीसइमो देवकीलंभो (?)

कयाई च सुहपसुत्तो महुरसहण बोहिओ 'बुज्ज ति कुमार !' मंगलेहिं पिडवुद्धो मि । पस्सामि य सोमं देवयं। सा मं वाहरइ अंगुलीहिं। गतो मि से पासं। भणइ—अहं बालचंदाअज्ञिया धणवती नाम. पुत्त ! वेगवती सिद्धविज्ञा, बालचंदा य ते पण-मिऊण विण्णवेह—दंसणेण कुणह पसायं ति । साहिण्णाणं तीए वयणं सोऊण मया भणि- ठ या—णेहिं मं ति । तीए वि नीओ वेयहुं, पस्समाणो जणवए ससेल-सिए गगणनंदणं च नयरं पवेसियो। तत्थ य मया दिहा वेगवती, परमाणंदिया ममाऽऽगमणेण बालचंदां बालचंदमणमिरामरूवा बालायवपिडिमण्णकमलकोमल-सुहल्मेहलकलावपिडवद्धविवल्जिह-णभरसीयमाणलिल्यगमणा। ताहिं दोहिं वि जणीहिं कओ पणिवाओ।

चंदाभेण य रण्णा मीणकाय देवी[ए] वेगवई-धणवईणं अणुमए दत्ता मे बालचंदा 110 सोहणे मुहुत्ते वत्तं कल्लाणं रायाणुरूवं । गएस बहुस दिवसेस दत्ता बत्तीसं सुवण्णकोडीओ परिचारियाओ य कुसलाओ भायण-सयणा-SSसण-विहूसणविही य। मया भणिया वेगवती बालचंदा य—देवी! अहं गुरूहिं संदिहो—मा णे दिहनहो होहि त्ति, बसामो समं. मा य वधूओ कुलहरेस अच्छंतु तुब्भेस जीवमाणेस. वद्यामो सोरियनयरं जइ भे रोयइ। ततो ताहिं परितोसं दंसेतीहिं समयं विण्णविओ—अज्ञवत्त! कओ होज्ञ देवेहिं पसादो जइ 15 तुब्भं मणेण एवं ठियं. किं पुणो जइ अत्थि अम्हेहिं बहुमाणो तओ इहं विज्ञाहरलोए जा अच्छंति अम्ह भइणीओ तुब्भे सरंतीओ इहिटया भे परसंतु. समागयासु य गुठजण-समीवं गमिस्सामो। मया भणियं—एवं होउ।

ततो साहिण्णाणा छेहा सहत्थिलिहिया दिण्णा मया धणवतीए देवीए हत्थे। सा गया गहेऊणं। सोहणे (प्रन्थाप्रम्-१०४००) दिणे सामली नीलजसा मयणवेगा प्रभावती 20 य सपरिवाराओ उवगयाओ मम हिययवसिवसप्पमाणिहययाओ सरियाओ विव महोदही। पूर्यो राइणा देवो विव देविसिहओ रमामि ताहिं सिहओ। संकप्पिओ य गमणिदणो। बालचंदा विउविएण विमाणेण य णेति। पत्ता म सोरियपुरं नयरं। जेहो य मे सहो-दरो अग्वं गहेऊण निगतो। कओ मया पणिवाओ सकलतेण। दिण्णं भवणं पुवसिक्षयं। अइगतो सपरिवारो। सेसा वि य गुरुजणअणुमए आणीयाओ, तं०—[सामा] विज-25 यसेणा गंधबदत्तां सोमसिरी धणसिरी कविला पउमा आससेणा पोंडा रत्तवंती पियंगुसंदरी सोमसिरी बंधुमती पियदंसणा केउमती भद्दमित्ता सचरिक्खया पउमावती पुत्रमसिरी लिल्यसिरी रोहिणी, धेंयाओ णियगपरिवारसिद्याओ कुमारेहिं

१ °दा मण° ना० खं० उ २ मे०॥ २ °काइव° क १ गो १॥ १ °काइणजघणश्वर° ही ३ विना ॥ ४ °माणो सोरि॰ शां० विना ॥ ५ °हिं सपरितोसं देसंशी॰ शां० विना ॥ ६ °णा सेणा गंध॰ ही ३ विना ॥ ७ °ता धण॰ ही ३ ॥ ८ रेवती ही १॥ ९ °ती बंधमती प्रिंगुसुंदरी पियदं॰ शां० ॥ १० एवसाईको शां० विना ॥

सहियाओ य अकूरादीहिं । तभो निसिज्जियाओ श्वामीरही-हिरणणवर्द-धणवतीओ य । मया वि सहावं नाऊण देवी कुमार-परिवारसहिया वत्या-ऽऽभरणविश्वपिएहिं पूड्ता गोत्तया संबंधिणी य । अहमवि परं पीड्मणुहवंतो गोत्तसहिओ जहासुहं विहरामि । अणाहाण य साका कास्थि। । तत्थ मणुण्णभत्त-पाण-क्षणवावडा क्यवित्तिका मणूसा क्या ।

### 5 फंसस्स पुष्टभन्नो

कंतेण य पगतीको रंजे जण बह्ह भावेण इग्गसेणो बद्धो । तस्य य पियह निज बह्मोसी सुक्ष्मिको अहस्य नाणिणा साहुणा में कहि थो । सो किर अणंतर मवे बालत वस्सी आसि । सो बासं मासं क्षममाणो महुरिपुरिमागतो । उद्दियाए मासं मासं यहे ऊण पारेइ । प्रयासो जातो । उग्गसेणोण य निमंतिको—मन्द्रां गिहे भैयवता पारेयदं । पारणकाळे विक्सित्त निक्सि वीसिरिओ । सो वि अण्णत्य भुत्तो । एवं बितिय-तह्यपारणासु । सो पदुहो 'उग्ग-क्षिणवहाय सवामि'ति क्यनिदाणो काळगतो उववण्णो उग्गसेणघरिणीए उपरे । तीसे य तिसु मासेसु दोहळो राइणो उपरविक्रमंसे समुप्पण्णो । मंतीहि य सरसमंसव कीरयणाय वत्ये सवण्णकरणे य कप आलोए देवीए कप्पियाओ बळीओ । तीसे उवणीया । उवसुं-क्रिजण य विणीयहोहळाए कसेण य दंसिओ उग्गसेणो । तीए य ['ए]स गन्भे विद्धुओ असंसयं कुळविणासो'ति जाओ कंसमयीये मंजूसाए पिक्सवेडण उपमुणाए पवाहिओ गहिओ सोरिएण रसवाणियगेण । संबद्धिओ य मम समीवे । मया य एवं कारणं मुणेऊण 'एस जायसन्त उग्गसेणस्त'ति तस्स मोक्से ण कभो पयत्तो ।।

कलायरिओ य संगिहिओ कुमारे गाहैच कला अणाहिट्टिपमुहे । क्रेंसेण वि णीओ सबहुमाणं महुरं संविहत्तो, विसेसेण से विणीओ मि होऊण । एवं मे वबह कालो 20 सुरसेज्यमवण[वण]संहेस्र सपरिज्ञणस्स ।

क्याइं च कंसाणुमए परिथया सी सितिकायती देवगस्स रण्णो धूयं बरेडण देवई। अंतरा य नेसिनारदो दिहो पुच्छिओ य—अज ! तुब्सेहिं दिहपुषा अवस्सं देवई रायकण्णा, कहेह मे तीसे विणय-क्वा-ऽऽगमे। ततो मणइ—जामासि ति. सोव ! सुणाहि—सा देवयाणं सिस्सी होजा रूप्रेण अंगेविंद्रपसत्यक्तकणेक्रिण्णदेहबद्धा बंधवज्ञम-

25 णयणकुमुद्वंदिलेहा [छेहा]दिकलाविहाणं जुवइजणजोमकुसला स्वक्षणदुक्लिनिकसणिज-रूमा पुद्दविपद्दभारियानोध्या जणवण्णणिला विणीया । मया य सणिखो नारदो--अज ! जह ते सा मह कहिया वहा ममं पि जहामूयं कहेहि से । 'एवं'ति य नोत्तूष अपद्दको । सम्दे वि सुदेहि बसहि-पायरासेहिं पत्ता मित्तियावितें नयरिं। कंसोण य बहुप्पयारं स्वद्दको देवको राया कण्णं। ततो णेणं परिराणेडण सोहणे दिणे दिण्णा देवकी । वत्ते

30 कलाणे रायाणुरूवाये इङ्गीए दिण्णं च भारगासो सुवण्णं भणिणो य, मह्ग्या सयणा-ऽऽसण-ऽच्छायण-भायणविही य बहुविकप्पा, णिपुणपेसवगाबंद(दं) बहुक्देसुन्भवं, गानीण य

र अन्तर ! या° शां ।। २ गुको सोरिए अक्टे रक्ष° जां ।। २ अधुरं शां ।। ४ भावितू क ने ॥ ५ भावत्का दे प्राचीत के विता ।। ६ विह सो प्राचीत विता ।। ७ ण दारहेम द्वारसं मेक्स सां ॥

कोडीणं णंदगोयवछहगोकुछं। ततो ससुराणुयाओ सुरसरिसीएँ रिद्धीए निग्गतो मित्ति-यावइओ। नियत्तितो राया। कमेण पत्तो महुरं।

पमोदे य बहुमाणे कंसो ममं उवगओ पायविद्धओं विण्णवेह—देव! महं देह जं अहं जायामि। मया भणियं—देमु, भणसु दुयं ति। ततो पहुहमणसो कयंजली भणह—देह मे देवईए सत्त गन्मे ति। 'तह' ति मया पिडवण्णं। गते कंसे सुयं मया—अइमुत्तो 5 किर कुमारसमणो कंसधिरणीए जीवजसाये महुमत्ताये बाहिओं 'देवरो' ति चिरं. तेण भयवयों सिवया—सक्सणे! जीसे पगते पमुदिता नच्चिस तीए सत्तमो सुतो होहिति तव पिडणो पतिणो वहाय-ति वोत्तूण अंतरिहओं गतो। कंसेण य सावभीएण सत्त गन्मा मिगओं ति। एवं नाम कीरड जं मया पिडवण्णं सुद्धिहयएण। एवं वचह कालो।

तत्थ देवकीय छ सुया मम वयणदोसेण कंसेण दुरप्पणा वहिया । कयाई 10 च देवकी देवी सत्त महासुमिणे पासित्ताणं महं कहेइ, जहा-मए सत्त सुमिणा दिहा । वसुदेवो मणति (मया भणियं)—ता सुयणु ! एस ते सत्तमो पुत्तो होहिति जहानिहिहो अद्रमत्तेण कंस-जरासंधविघाती. सुयस विसायं. अपूड्वयणा चारणसमण ति । तीए पहद्वाए 'एवं' ति पहिस्सयं। गएस य केस वि दिवसेस वहुमाणे गब्भे देवीए विण्ण-विओ समागयाहि पच्छण्णं—अज्ञाउत्त ! क्रणह पसायं, जत्तं क्रणह देव ! सत्तमगढभस्स.15 एको वि ता मे जीवउ पत्तो. जं एत्थ पापकं तं अन्हं होहिति ति । मया बि य तैसिं पिबक्णं-एवं करिस्सं, निबुया होहि, संवुयमत्ता होहि त्ति । पसवणकाले य कंसनिउत्ता मयहरका दिवपहावेण सुणिसहं पसुत्ता । तो जातो कुमारो, कयजायकम्मी मया नीओ । समणे णक्खत्ते जोगमवागए वासे य वासमाणे देवया अदिहं छत्तं धरेइ, दिविका य चमओ पासे, सेओ वसहो पुरतो ठितो । जग्गसेणेण य पहावविन्हिएण भणिओ-20 वसदेव! कहिं इमं महब्भ्यं नेसि ? ति । मया य तस्स पडिवण्णं-जहा होहित्ति महन्भ्यं तहा सि तमं अम्हं राया. ण रहस्सभेदो कायबो ति । तओ मं जडणाणईय थाहे दिण्णे उत्तिण्णो मि । पत्तो मि य वयं । तत्थ नंदगोवस्स घरिणी य जसीया पुवयरं दारियं पसूया । अप्पिओ तीए कुमारो । दारियं गद्देऊण तुरियं नियगभवणमागतो । देवइसमीवे य तं निक्खिवऊण अवकांतो दुयं । कंसपरिचारियाओ य पहिबुद्धाओ तं-25 वेछं । निवेइयं कुंसस्स । तेण तीसे णक्कपुढं विणासियं 'अलक्खणा होउ' ति ।

गतेसु य दिवसेसु देवकी य बहुद्दि महिलियाहि परिकिण्णा धवलंबरधरी गावीणं मग्गं अबेमाणी वयइ पुत्तं दहुं वयं 'एएँण डवाएण दमइ(?)' ति गोमग्गो पवत्तो ति जणवएसु । कंसेण य नेमित्ती पुच्छिओ—किह अइमुत्तादेसो विसंवदिओ ? । तेण भणियं—न विसंवयइ तस्स भयवको वयणं, परिवृह्द वए। ततो कंसेण विणासकए 30

१ °ए विस्कृष् शां०॥ २ °या जतोसकश्याणे शां०॥ ३ शां० विनाडन्यत्र— किए व क ३ गो ३ की ३ । °कीये व उ० मे०॥ ४ एएण उवाराएण दूसकृत्मि गोमक्यो पमसी उ २ मे० कसं० विना ॥ न० हिं० ४७

कण्हं आसंक्रमाणेण य कसिणजक्का आदिहा पत्ता नंदगोवगोहे । विसञ्जिया खर-तुरय-वसहा । ते य जणं पीछेति । कण्हेण य विणासिया । मया य वंचेऊण संक्रिसणो तस्स सारक्कणनिमत्तं 'डवज्यार्यं' ति निक्कितो । तेण य कलाओ गाहिओ । कंसेण य नेमित्तिवयणं पमाणं करेतेण घणुं सञ्चहामाय कण्णाय घरे ठवियं—जो एयं आरुद्देश 5 तस्स कण्णा सञ्चभामा दिज्ञह ।

अण्णया य अणाहिट्टी कण्णाकंखी वयमञ्झेण आगतो पृहतो बलदेव-कण्हेहिं। पत्थाणकाले य कण्हो से दिरसेइ रहस्स(स्सं)। (मन्थामम्—१०४७५) नग्गोहपायवे से लग्गो
किर रहधयो। भंजिलं सालमचाएतस्स से कण्हेण य सो भग्गो। 'आरसियं' ति य णेण
रहो पवेसिओ नयरं। पत्ता य सञ्चभामाघरं। न चाएइ तं धणुं आहहेलं अणाहिट्टी।
10 कण्हेण आहिर्यं। आगंत्ण य मम समीवे णिवेएति—ताय! मया सञ्चहामाघरे धणुं
विलइयं ति। मया भणियं—पुत्त! सुद्धु कयं ते धणुं सजीवयं करेंतेण. एवं पुवविवतिथयं—जो एयं धणुं सजीवं करेइ तस्स एसा दारिया दायव ति।।

### ॥ वसुदेवहिंडीए पढमखंडं सम्मत्तं॥

देवकी छंभग्रन्था प्रमू—श्लोक ९९ अक्षर ४.

सॅर्वप्रन्थाप्रम्—श्लोक १०४८० अक्षर २०.



१ °य नि॰ शां० विना ॥ २ °वे पृसि ताथ शां० विना ॥ २ क २ गो २ विनाडन्यत्र— °डीपडम॰ छी २ । °डीप्रथमसंडं समासम् उ० मे० ॥ ४ सर्वास्विष प्रतिषु प्रस्थामं ११००० पृकादृश सहस्राणि इति दृश्वते ॥

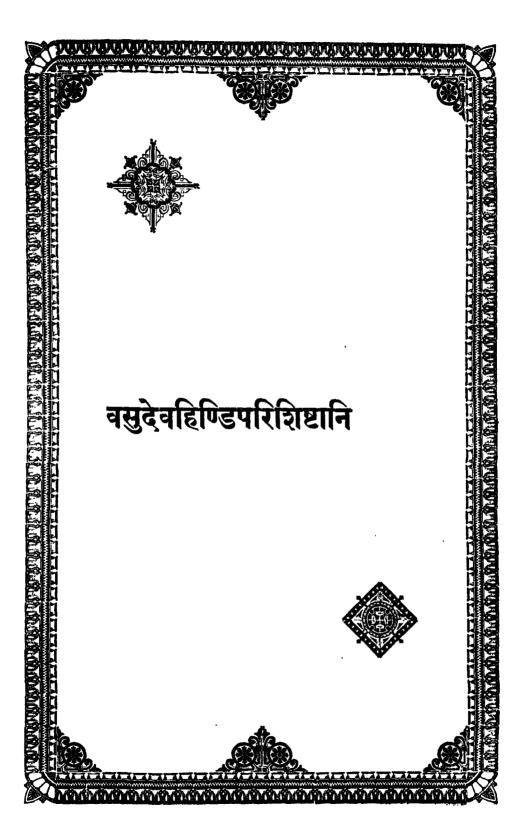

# परिशिष्टं प्रथमम् धम्मिछहिण्डिसंगहणी ।

\_\_\_\_\_\_

- १ कुसम्मपुरे णयरे धणवसुस्स सत्थवाहस्स भारियाए धणदत्ताए धूया जसमती । पत्र २७॥
  - २ चंपाए नवरीए जियसत्तुस्स राइणो धूया विमलसेणा । पत्र ५४ ॥
  - ३ तत्थेव नागवसुरस सत्थवाहस्स भारियाए नागदिण्णाए धूया नागदत्ता। पत्र ६५॥
  - ४ तत्थेव कविलस्स रण्णो धृया कविला । पत्र ६६ ॥
  - ५ संखररे विज्ञाहरराइणो पुरिसाणंदस्य देवीए सामऌयाएध्या विज्जुमती। पत्र ६८॥
- ६-२१ सिरिचंदा वियक्खणा सिरिसेणा सिरी सेणा विजयसेणा सिरि<mark>सोमा</mark> सिरिदेवा सुमंगळा सोममित्ता मित्तवई जसमती गंधारी सिरीमई सुमित्ता मित्तसेणा। पत्र ६८॥
- २२ संवाहे अडविकब्बडे सुदत्तस्स राइणो देवीए वसुमतीए अत्तिया परावाही। पत्र ६९॥
- २२-२० देवई धणसिरी कुमुदा कुमुदाणंदा कमलसिरी पडमसिरी विमला वसुमती । पत्र ७०॥
- ३१ असोगपुरे विजाहरराइणो मेहसेणस्स देवीए ससिष्पभाए अत्तिया मेहमाला। पत्र ७३॥
  - ३२ कुसग्गपुरे णयरे वसंतसेणाए गणियाए धूया वसंततिलया । पत्र २८॥

॥ धम्मिल्लस्स बत्तीसङ्भारियाओ ॥

### वसुदेवहिंडिपढमखंडसंगहणी।

१-२ सामा विजया य विजयलेडे जियसत्तुस्य राष्ट्रणो दुवे धूयाओ। पत्र १२१॥

- ् ३ किण्णरगीदविज्ञाहरणगराहिवस्त असणिवेगराङ्णो सुप्पभाष देवीए दुहिदा सामली । पत्र १२४ ॥
- ४ चंपाए चारुदत्तसेहिणो घरे सिवमंदरणगराधिवस्स विज्ञाहरराइणो अमियग-इस्स देवीए विज्ञयसेणाए अतिया गंधबदत्ता । पत्र १५३॥
  - ५ <sup>विज्ञाहरराहणो सीहदाढस्स व</sup>नीलंजणाए देवीए अत्ति<u>या नी</u>लजसा। पत्र १८०॥
  - ६ "गिरिकूडग्गामे देवदेवस्स गामभोइयस्स अतिया सोमसिरी । पत्र १८२॥
- ७ अयलग्गामे धणमित्तस्स सत्थवाहस्स सिरीए भारियाए अत्तिया मित्तसिरी । पत्र १९७॥
  - ८ तत्थेव सोमस्स माहणस्स सुणंदाए भारियाए अत्तिया धणसिरी । पत्र १९८॥
  - ९ वेदसामपुरे णयरे कविलस्स राइणो अत्तिया कविला । पत्र १९९॥
- १० सालगुहसिन्नवेसे अभग्गसेणस्य राइणो सिरिमतीए देवीए अत्तिया पत्रमा । पत्र २०१–२०४ ॥
  - ११ जैयपुरे मेहसेणस्स राइणो सुया आससेणा । पत्र २०६ ॥
  - १२ भहिलपुरे पुंडस्स राइणो अतिया पुंडा । पत्र २१४ ॥
- १३ इलावद्धणे णयरे मणोरहस्स सत्थवाहस्स पडमावतीए भारियाए अत्तिया रत्तवती । पत्र २१९ ॥
  - १४ महापुरे णगरे सोमदेवस्य राइणो सोमधंदाए देवीए धूया सोमसिरी। पत्र २२२॥
- १५ सुवण्णाभे विज्ञाहरणगरे चित्तवेगस्स विज्ञाहरराष्ट्रणो अंगारमतीए देवीए अत्तिया वेगवती । पत्र २२७॥

१ सामा-जावखेडे सामस्स उवज्ञायस्स अस्सगाए भारिषाए सुता सामा । सत्येव जितसत्तुस्स राष्ट्रणो मंजरीए देवीए अस्तिमा विषया वित वसुदेवहिंदिसंग्रहणीए ॥ २ रहणेउरचक्कवाळपुरे व० सं० ॥ १ मिरितडम्गामे सोमदेवस्स खंदिकाए मारियाए अस्तिमा व० सं० ॥ ५ णोदिकाए मारियाए वर्षणा । ६ अमिकाए देवीए व० सं० ॥ ७ वियवपुरे व० सं० ॥ ८ गाणीए देवीए व० सं० ॥ ९ सुषसाए देवीए व० सं० ॥

१६ अरिंजयपुरे विज्जुवेगस्य विज्ञाहरराइणो विज्जुजिब्भाए देवीए अत्तिया मय-णवेगा । पत्र २४५ ॥

१७ ग्राणवल्लभे णयरे अरुणचंदस्स विज्ञाहरराष्ट्रणो मीणगाए देवीए अत्तिया मालचंदा । पत्र २६२-२६४॥

८१८ सावतथीए कामदेवस्स सेहिणो 'बंधुसिरीए भारियाए दुहिदा बंधुमती । ८ पत्र । २६८-२७९ ॥

् १९ तत्थेव एणियपुत्तस्स रण्णो<sup>3</sup> अत्तिया पियंगुसुंदरी । पत्र ३०६ ॥

२० वसंतपुरे णगरे वॅच्छिहरण्णो सुता जियसत्तुस्स राइणो भगिणी केउमती । पत्र ३४८ ॥

५२१ पुक्खलावतीए णगरीए गंधारस्स विज्ञाहरराइणो अमितप्पभाए देवीए धूया प्रभावती । पत्र ३५१॥

२२ पोयणपुरे णगरे विजयस्स रण्णो भद्दाए देवीए दुहिता भद्दमिता । पत्र ३५३-३५५॥

२३ तत्थेव णगरे सोमस्स पुरोहियस्स खत्तियाणीए कुंद्रस्रयाए भारियाए अति-या सच्चरिक्त्या । पत्र ३५३–३५५॥

२४ कोल्लयरे णगरे परमरहस्स रण्णो अत्तिया परमावई। पत्र ३५६॥

२५ अमोहप्पहारिस्स रण्णो " दुहिया परामसिरी । पत्र ३५९ ॥

२६ केंचणपुरे णगरे सुमित्तस्स परिवायगरस सुमित्तसिरीए गणियाए अत्तिया लिखसिरी । पत्र ३६२ ॥

२७ रिद्वपुरे णगरे रुहिरस्स रण्यों मित्तदेवीए देवीए अत्तिया रोहिणी । पत्र ३६४ ॥

२८ मित्तियावतीए णगरीए देवकस्स रण्णो अत्तिया देवकी । पत्र ३६८ ॥

#### ा। वसुदेवस्स भारियाओ ॥

१ चंदामस्स विज्ञाहरराष्ट्रणो मीणकेसाए देवीए व० सं० ॥ २ हरिणमदीए भारियाए व० सं० ॥ इ सुभगाए देवीए व० सं० ॥ ४ फणगरहरण्णो सयताए देवीए [सुता] जियसत्तुस्स व० सं० ॥ ५ पिंगळगंबारस्स विज्ञाहरराष्ट्रणो भतिष्पभाए व० सं० ॥ ६ कुंडळाए भारियाए व० सं० ॥ ७ कोहळुपुरे णगरे व० सं० ॥ ८ सुरमीए देवीए व० सं० ॥ ९ विसाळापछीए व०सं० ॥ १० कमळाए देवीए व० सं० ॥ ११ कुंडपुरे णगरे व० सं० ॥ १२ सिरीए गणियाए व० सं० ॥ १३ सुमित्ताए देवीए व० सं० ॥

# परिशिष्टं द्वितीयम्

# वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां पद्यानामनुक्रमणिका।

| गाथा                             | पत्रम्                                  | गाथा                    | पत्रम्       |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|
| भह णियंठा सुरहं पबिद्वा          | 320                                     | <b>करयसक्यं</b> जलिस्हा | <b>2</b> ??  |
| अध्यस्स कए जाओ                   | \$8                                     | कामं मरणं जायद्         | ₹०४          |
| अव्यच्छंत्मईया                   | પવ                                      | किं नाम होज तं कमायं    | 998          |
| 'अभओ'ति भणइ राया                 | ३३७                                     | किं सिक्षिएण तुन्सं     | 36           |
| अछंबुसा मीसकेसी                  | 360                                     | को युक्खं पाविजा        | <b>३</b> २२  |
| अववासेऊणं मे                     | २८९                                     | कोसुइयावयणाइं           | २९३          |
| अह अहरत्तवेले                    | २९३                                     | गंगाए बाख्यं सा-        | ४९           |
| अहयं दुक्लं पत्तो                | ३५                                      | गय वसह सीह भहिसेय       | 300          |
| आगासम्म य वाया                   | २९९                                     | वेत्तूण तुमं कूरं       | २९०          |
| आणीओ कुकुदभो                     | 222                                     | चउहिं सहस्सेहिं समं     | <b>३३</b> ९  |
| आसस वीसस घरिमल !                 | ષર                                      | चक्खुं रूवे सजङ्        | <b>३</b> ६६  |
| आसीविसस्स य अुयं-                | <i>3 8</i>                              | चित्ता [य] चित्तकणगा    | 3 6 0        |
| इंदियाण जए स्रो                  | 904                                     | चोप्पडघडयं मसिम-        | \$ 8         |
| इयरो वि कणयसत्ती                 | ३३२                                     | जं भणइ सामिणी तं        | 291          |
| इकादेवी सुरादेवी                 | 950                                     | जइ नेच्छसि विणिवायं     | ३२८          |
| इंहलोए आयासं                     | ३२२                                     | जयइ नवनिकिणिकुवस्रय-    | 3            |
| उक्कामिय जोइमालिणि               | 304                                     | जरमरणरोगपडरे            | <b>2</b> ? ? |
| उक्सिवमाणो य मए                  | <b>ર</b> ર દ                            | जह जह छुमेह मंसं        | <b>३३</b> ७  |
| उत्तमतवसंजुत्ती                  | ३३९                                     | जाहे कडीय सिढिल-        | २८९          |
| उवएसं दाउणं                      | इ२४                                     | जो एस अजउत्तो           | २९२          |
| उवसम साहुवरिद्वया!               | 939                                     | जोयन दुक्खं पत्तो       | ક્ષ્પ        |
| पुण्डिं उसइसामिस्स               | ३०३                                     | जो सो वि बाक्ओ उ        | ३००          |
| एगं च सयसहस्सं                   | ३३९                                     | ठवियं तिगाइ विससु-      | ३०२ टि०      |
| एयं निसम्म वयणं                  | ३२२                                     | तं समाहि से एयं         | <b>३३</b> १  |
| एयं सोकण महं                     | २९३                                     | त्रतो अध्वत्तगं पुत्तं  | ३०५          |
| एयम्मि देसपाले                   | ३२७                                     | ततो सो निरावयक्खो       | ३३९          |
| "                                | <b>\$</b> \$0                           | तत्तो अणुमुहुत्तस्स     | ३०७          |
| एवं प्गुत्तरिया                  | 309                                     | च्या के म अञ्चलका       | \$ 3.8       |
| एवं ति भाणिकणं                   | 292                                     |                         | 336          |
| एवं वचाइ कालो                    | <b>22</b> 4                             | मिसरारितं               | <b>પ</b> ર   |
| एवं ससंकिथी हैं                  | <b>३</b> ०७<br><b>३</b> २२              |                         | <b>1</b> 09  |
| एस पवहासु भोए                    | 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                         | <b>३३</b> ८  |
| पुसो तिकोयधुंदरि!                | 44.7<br><b>2</b> 4                      | <b></b>                 | <b>३</b> २३  |
| एसी वेणीवंधी<br>क्रमगण तबोकस्मयं | 116                                     | 1                       | <b>३</b> ३३  |
|                                  |                                         |                         |              |

| गाथा                                              | पत्रम्            | गाथा                 | पत्रम्      |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| तुब्से दहुकामेहिं                                 | <b>बु</b> ब्द     | माया सोएण मया        | <b>38</b>   |
| तेण परं आविखया                                    | 309               | मुंचह एयं जुज्झं     | <b>१</b> २२ |
| ते दो वि पिया-पुत्ता                              | 222               | मेहंकरा मेहवती       | 149         |
| ते महचा इड्डीए                                    | <b>३</b> २३       | मोक्ससुद्दं च विसालं | 366         |
| ते विय इक-चक्रहरा                                 | ३२७               | रत्तुप्पलमणिनिभं     | <b>३</b> २८ |
| तो कम्मतक्ष्रविद्धं                               | इ२३               | रंमा तिकोत्तमा गा-   | <b>३३</b> २ |
| तो ददरहेण सहिओ                                    | ३३९               | रायाणुरूवसरिसं       | 30\$        |
| तो पुष्वजणियवेरा                                  | इइ४               | रुयगा रुपगसहा        | 150         |
| तो वंदिऊण देविंद-                                 | રૂ પ્             | रूबेण सारामेण य      | ₹9₹         |
| थोवावसेसकम्मो                                     | ३३९               | रूवेण जोब्वजेज य     | 306         |
| हुक्खस्स उध्वियंती                                | इ३७               | वाहरह् य मं अग्गं-   | २९३         |
| तु पण नव तेर सतरस                                 | ३०२८०             | वेसविख्याण एसो       | 18          |
| दोसनिहाणं एवं                                     | <b>३३</b> १       | वेसा मे पेसकहा       | 46          |
| धम्मरयणं च सोडं                                   | <b>इ</b> ३५       | संसारगया जीवा        | २८४         |
| बिद्धी ! अहो ! अक्जं                              | <b>३</b> २२       | सउणा वि ते विमुद्ध-  | <b>३</b> ३९ |
| मंदुत्तरा य नंदा य                                | 960               | सतेसु जायते सूरो     | 104         |
| नवरि य कण्णं पासामि                               | २९१               | समाहारा सुप्पतिण्णा  | 140         |
| म विष्हाण-गंध-सहं                                 | <b>२९४</b>        | सम्मत्तरयणमूङं       | १३७         |
| न वितं कुण इसित्तो                                | ३२२               | समुद्दविजयो अक्लोभो  | ***         |
| न सुयणवयणं हि निहुरं                              | 904               | 55                   | <b>३</b> ५८ |
| नाहं बाणेण हुओ                                    | 8६                | सयमेव य रुक्ख रोविए  | 30          |
| पिंडमागयस्य तो सस्स                               | <b>३३</b> २       | सहे समुद्धरित्ता     | 266         |
| पडमाए सिद्धिगई                                    | ३०२ टि०           | सन्वं गीयं बिलवियं   | 304         |
| पवहणं भारुहिय पय-                                 | ३०७               | सञ्बद्धिम य एको      | इ०३         |
| पासि कप्पि चउरंसिय<br>रेवाय(प)यपुण्णियं           | 26                | सा अण्णवा कयाई       | . 270       |
| रुवाय(५)वद्धारणय<br>पु <del>रस्त</del> रवरदीवक्टे | रू<br><b>१</b> २८ | सामि! ममं कुकुढओ     | 414         |
| पुष्कद्द सुद्दासणगर्य                             | 266               | साली रुत्तो तणो जातो | 11          |
| पुण पुण अतिममंकं                                  | ३०२ टि०           | सिरिओ दूबाणची        | 16          |
| वंभणपुत्तमरणका-                                   | ३०३               | सीयाछ सतरि सतह-      | ३०२ टि•     |
| बीओ य ममं भाषा                                    | 236               | सीङ्ब्बयसंजुत्तो     | ३३९         |
| अणह् य नहंगणस्था                                  | 330               | सुब्वयभजासयासे       | <b>1</b> 76 |
| भेचूण तं नगबरं                                    | 110               | सोडणं पम्बद्या       | <b>इ</b> २७ |
| ओगंकरा भोगवती                                     | 949               | सो कडगधंमियभुओ       | 305         |
| भोगा बहुवेरकरा                                    | ३२२               | इंत्ण परच्याणे       | jjo         |
| मा मे दुमगस्स कहं                                 | પક્               | हा! मोहियहियपुर्हि   | \$55        |
| "                                                 | ५६                | हा! ह! ति नस्वरिदा   | ३१८         |
| **                                                | ५९                | हॉति तिवगानिम पुणो   | <b>29.</b>  |

## परिशिष्टं दतीयम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नामकारादि-वर्णक्रमेणानुक्रमणिका ।

| नाम               | किम्?                | पत्रम्             | नाम              | किम् ?                   | पत्रम्                |  |
|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| <b>अंसु</b> मंत   | राजपुत्रः २          | •०, २०१, २०५,      | क्षंगा           | जनपदः                    | १३, <b>९२६</b> ,३०५   |  |
| •                 |                      | १४, २१७, ३६५       | र्थं गारक        | विद्या <b>धरेशपुत्रः</b> | 124,124,              |  |
| अङ्कह             | शौकरिकपुत्रः         | २६१                |                  |                          | 908,290,306           |  |
| भइपंडुकंबळ        | शिला 🤋               | ६१, ३४०, ३४४       | अंगारमती         | विद्याधरराज्ञी           | 220                   |  |
| भइबल              | मथुरेशः              | 998                | अंगीरस           | चारणश्रमणः               | 124                   |  |
| ,,,               | गन्धसमृद्धेशः        | 966                | अविमालि          | विद्याधरेशामात्यः        | <b>૧૨૨</b> ,૧૨३       |  |
| ,,                | प्रतिष्ठनगरेशः       | <b>३५</b> ५        | 1,               | विद्या <b>धरेशश्चारण</b> | ध्रमणश्च १२४,१२५      |  |
| ,,                | ऋषभवंशीयो राज        | ⊺ ३०९              | <b>अ</b> जुअ     | द्वादशो देवलोकः          | ٧ <b>६,</b> 99४,      |  |
| अइ्सुत्त          | चारणश्रमणः           | ८०, ८४, ३६९        |                  | 90                       | ७,२३६,२६१,३२९         |  |
| अइमुत्तय          | वणिक्पुत्रः          | 294                | असुअइद           | द्वादशदेवलोकेन्द्रः      | ३२९                   |  |
| अइरा              | शान्तिजिनमाता        | ०४६                | अचुइंद           | "                        | 159                   |  |
| अइख्वा            | ईशानदेवी             | ३३९                | अजिय             | राजा                     | 966                   |  |
| अंडज्झा वे        |                      |                    | "                | द्वितीयस्तीर्थकरः        | ३००,३०४,३०५           |  |
| अओज्झा 🕽          | नगरी २               | ४०, २४५, ३३४       | अजियजस           | राजा                     | १८८( डि. ३ )          |  |
| अकूर              | वसुदेवपुत्रः ७७, ९   | १९०, १२२, ३६८      | अजियसेण          | चीरसेनानीः               | ५६                    |  |
| अक्रकिसि          | विद्याधरेशः          | २७६, ३१०,          | "                | गजपुरेशः                 | ८९,९०                 |  |
|                   |                      | ३१३, ३१४           | ,,               | राज्पुत्रः               | 96                    |  |
| 93                | चारणश्रमणः           | ३१९                | "                | मथुरेशः                  | २९६                   |  |
| ,,                | अमिततेजसः साम        | न्तः ३१८           | "                | विद्याधरकुमारः           | ३३१                   |  |
| अक्रदेव           | "                    | ३१८                | ,,               | शकसारनग <b>रेशः</b>      | ३३२                   |  |
| अकृषम             | ,,                   | ३१८                | अजियसेणा         | विद्याधरराज्ञी           | ३२१                   |  |
| अक्ररह            | **                   | ३१८                | "                | आर्या                    | ३२१                   |  |
| अका               | धरणात्रमहिषी         | ३०५                | अज्ञकणिद्व       | अंसुमत उपनाम             | २०९                   |  |
| अक्खोभ            | द्वितीयो दशारः       | ७७,३५८,३६५         | अजजेह            |                          | २०९–२१४,२५६           |  |
| भगडद्त            | सार्थिपुत्रो मुनिश्व |                    | <b>अजणुब</b> ह्  | विद्युन्मत्युपनाम        | ७२                    |  |
| <b>ज</b> गस्थि    | ऋषिः                 | ₹•\$               | अजाव             | राष्ट्रीढः               | २०-३३                 |  |
| भरिगकुमार         | भवनपतिदेवजातिः       | 964                | अजुणभ            |                          | <i>२,४५,४६,४८,</i> ५६ |  |
| <b>अ</b> ग्गिसूड् | ब्राह्मणः            | ८५,८८              | अंजणगिरि         | पर्वतः                   | ५६                    |  |
| अगिका             | ब्राह्मणी            | ८५,८६,८८,९०        | <b>अं</b> जणसेणा | विद्याधरराज्ञी           | 960                   |  |
| अग्गिसिहर         | वाराणसीशः            | . २३५              | **               | ब्राह्मणपुत्री           | <b>૱</b> ૱૱           |  |
| भागसंहर           | , ,,                 | २३५(टि. <b>१</b> ) | अहानम            | पर्वतः                   | 9८५,२५२,३००,          |  |
| अंगमंदर           | मेर्चगिरिः           | 195                |                  |                          | 4,३०९,३११,३३८         |  |
| शंगमंदिर          | <b>चम्पोग्रा</b> नं  | 934,940            | अणंगसेणा         | गणिका                    | 953,958               |  |
| अंगरिति           | <b>चारणधमणः</b>      | १२५ (टि. १)        | भगद्वा           | जनपदः                    | vu (દિ. રૂ )          |  |
| ্ৰ•               | <b>₹• 樣• ¥</b> 6     |                    |                  |                          |                       |  |

| नाम                 | किम्?                    | पत्रम्              | नाम              | कम्?                              | पत्रम्                       |
|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| थणंतइ               | जम्बूद्वीपैरवते तीर्थंकर | ः २६१               | अभिचंद           | नवमो दशारः                        | ७७,७८,३५८                    |
| <b>अ</b> णंतजिण     | चतुर्दशस्तीर्थंकरः       | <b>२९</b> ५         | <b>))</b>        | कुलकरः                            | 946                          |
| 99                  | धातकीखण्डपूर्वेरवते ]    |                     | 37               | राजा                              | ३५७                          |
|                     | तीर्थंकरः                | . ३३५               | अभिणंद्ण         | चार्णश्रमणः                       | ३१०,३१३,३१४,                 |
| भणंतमई              | गणिका                    | <b>३२</b> १,३२२     |                  | _                                 | ३१९,३२४                      |
| 97                  | राज्ञी                   | 336                 | अभिणंदिया        | राज्ञी                            | ३२०-३२३                      |
| अणंत्रविरिभ         | विद्याधरराजपुत्रः        | 739                 | <b>अमयगुरु</b>   | श्रमणः                            | ३२९                          |
| <b>"</b>            | _                        | २७,३२९,३३८          | अमयधार           | पर्वतः                            | २३१,२४९                      |
| 73                  | <b>इ</b> स्तिनापुरेशः    | २३८                 | भमयसागर          | श्रमणः                            | <b>२३</b>                    |
| अणंतसिरी            | राज्ञी                   | 768                 | अमयसुंदरा        | चौरपह्नी                          | 28                           |
| भणंतसेण             | राजपुत्रः                | ३२७                 | अमितप्पभा        | विद्याधरराज्ञी                    | ३५१                          |
| अणाहिभ              | देवः ′                   | 34                  | अभित्तद्मण       | दशपुरेशः                          | ४७ सम्बद्धाः                 |
| अणारियवेद           | <b>ब्राह्मणवेदाः</b>     | १८५,१९३             | ,,,              | चम्पेशः, अपर                      |                              |
| अणाहिद्धि           | _                        | १०,३६८,३७०          | ,,,              | ताम्रलिप्तीशः, वि                 | _                            |
| अणिदिया             | दिकुमारी                 | 949                 | į                | शत्रुदमनेखपरा                     | _                            |
| अणुद्री             | _                        | 03 (ft c)           | ,,               | कुशाप्रपुरेशः, f<br>शत्रुदमनेखपरा | . •                          |
| अणुद्धरी∫           | _                        | <b>१३</b> ( टि. ६ ) | अमियगति          | विद्याधरराजः १                    |                              |
| अणुंघरी             | राज्ञी                   | ३२४,३२८             | બાનવવાત          |                                   |                              |
| अणुहरी              | ब्राह्मणी<br>            | 993                 |                  | राज्ञी<br>राज्ञी                  | ०,१५०,१५१,१५३<br><b>२</b> ६४ |
| अतिकेड              | राजा                     | <b>२<b>२१</b></b>   | ,,<br>अमियजस     | जम्बूद्वीपविदेहे ।                |                              |
| <b>अतो</b> ज्ञा     |                          | ४५ ( डि. ६ )        | भमियबसा          | गणिका                             | 903                          |
| भरथसध्य             | अर्थशास्त्रम्<br>        | 84                  | अमियतेअ          |                                   | मन्तः ३१८(टि.३)              |
| अद्याहु             | राजा                     | ३५७                 |                  | चारणश्रमणः                        | 900                          |
| <b>अड्भरह</b>       | जम्बूद्वीपसत्कम्         | १५७,२४०,            | "                | विद्याधरेशः                       | ३१३, <b>३१</b> ४,            |
| अमलवेगा             | विद्याधरराज्ञी           | ४-३०६,३९९<br>३२६    | "                |                                   | v- <b>₹</b> 98,₹₹₹,₹₹४       |
| अनिख्येगा           |                          | 339                 | **               | श्रमणः                            | 320                          |
| अंधगवण्हि           | "<br>सौरिपुरेशः १११,१    |                     | अभियवाहण         | धातकीखण्डापर्रा                   | वेदेहे तीर्थकरः ३३६          |
| अंधगोयम             | गौतमर्षेनीमान्तरम्       | २९२                 | अमियवेभ          | अमिततेजसः सा                      | मन्तः ३१८                    |
| अपइहाण              | सप्तमनरकप्रस्तटः         | 993,394             | अमोहणहारि        | सार्थिः                           | ₹ €                          |
| अपराह्य             | चऋपुरेशः                 | २५८                 | ٠,               | राजा                              | ३५९                          |
| अपराजिभ             | चौरसेनानीः               | 998                 | अमोहरय           | राजा                              | २९९,३००                      |
| 37                  | _                        | १६,३२९,३३८          | अमोहरह           | सार्थिः                           | ₹€                           |
| अपराजित             | राजा                     | 964                 | अमोहरिउ          | राजा                              | 283                          |
| अपराजिय             | देवः                     | ३२९                 | <b>अंब</b> रतिलय | पर्वतः                            | १७२-१७४,३३९                  |
| अपराजिया            | दिकुमारी                 | 9६०                 | भयभणु            | राजा                              | ३५७                          |
| <b>अभग्गसेण</b><br> | राजा                     | २०१-२०८             | <b>अयप</b> ह     | प्रदेशविशेषः                      | 988                          |
| <b>अभय</b><br>      | श्रमणः श्रेणिकराजपुत्र   |                     | अयल              | षष्टो दशारः                       | ७७,३५८                       |
| अभयघोस              | श्रेष्टिपुत्रः<br>       | 900                 | 22               | बलदेवः त्रिपृष्ठः                 |                              |
| अभवघोस              | राजा                     | ३३४,३३५             |                  | *9                                | 9,₹9४,₹9५,₹9%                |

| नाम                 | किम् <sup>१</sup>            | पत्रम्                        | नाम                | किम् ?                | पत्रम्                       |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| भयल                 | जम्बुद्वीपापरविदेहें बलदेव   | <b>፣</b> ፡ ዓ <mark>৩</mark> ५ | असिपत्त            | परमाधार्मिकासुर       | : २७१                        |
| अयकगाम              | प्रा <b>म</b> ः              | १९७,३२०                       | असियगिरि           | पर्वतः                | २८४,२८७                      |
| अयोधण               | राजा १८५,१८६                 | ,966,968                      | असियतेय            | अमिततेजसः सा          | मन्तः ३१८ (टि.३)             |
| अयोहण               | राजा                         | २९२                           | <b>अ</b> सोगपुर    | नगरम्                 | υĘ                           |
| अर                  | चकवत्तीं अष्टादशस्तीर्थक     | रध १८८,                       | असोगा              | नगरी                  | <b>२६</b> १                  |
| _                   | ३०९                          | ,३४६,३४८                      | अस्समेह            | यज्ञः                 | 953                          |
| भरक्खुरी            | नगरी                         | ৬९                            | अहरुयग             | पर्वतः                | १५९ (टि. ३)                  |
| अरहद्त              | श्रेष्ठिपुत्रः               | 998                           | अहब्देय            | चतुर्थो वेदः          | 9 <b>५</b> 9-9५३             |
| <b>3</b> )          | <b>त्रामणी</b>               | २९५                           | अहिला              | तापसपुत्री            | <b>१९२ (टि. ३-५</b> )        |
| भरहदास              | श्रेष्ठी                     | 68                            |                    | राजिंधः               |                              |
| "                   | श्रेष्ठी श्रमणश्च            | २८६                           | आइ <b>च</b>        | _                     | २८४,२८७                      |
| "                   | श्रेष्टिपुत्रः               | 998                           | "                  | लोकान्तिक <b>देवः</b> | २८७                          |
| ,,                  | सार्थवाहः                    | २८४-२८६                       | <b>,</b> ,         | चारणश्रमणः            | ३२०                          |
| "                   | ,,                           | २९४                           | आइचजस              | "                     | 900                          |
| भरहदेव              | श्रेष्टिपुत्रः               | 998                           | ,,                 | ऋषभवंशीयो रा          |                              |
| अरहंत<br>           | प्रथमः परमेष्ठी              | 3                             |                    | - •                   | <b>9</b> 66, <b>३</b> ०१,३०४ |
| अरिंजय<br>          | राजा                         | २६१                           | 33                 | अमिततेजसः सा          |                              |
| अरिंजयपुर           | नगरम् २३०,                   | २४५–२४७,<br>२४९ ३८७           | आइ्चाभ             | लान्तककल्पे विम       | -                            |
| <b>अरिट्टने</b> मि  | द्वाविंशस्तीर्थकरः           | २४९,३६५<br>१०६                | "                  | नगरम्                 | ३२१                          |
| आरिंद               | द्वापरास्तायकरः<br>राजा      |                               | भाणहा              | जनपदः                 | vv                           |
| आरंद<br>अरिंदम      |                              | 964<br>366 364                | आणंद               | अमाखपुत्रो नन्द       |                              |
| भारदम<br>अरिसीह     | राजा<br>विद्याध <b>रे</b> शः | २८६, २८७<br>२५७               | आणंदा              | दिकुमारी              | 9 9 0                        |
| _                   | ાવચા વર્શ:                   |                               | आदिश्वाभ           | ब्रह्मलोकसत्कं वि     | -                            |
| अरुणचंद<br>भारतम्य  | "<br>नगरी                    | <b>२६४</b>                    | आभोगिणि            | विद्या                | ३३०                          |
| <b>अ</b> लगापुरी    |                              | <b>३३६</b>                    | आमलक <b>ड</b> य    | नगर्म्                | २३३                          |
| भलंबुसा             | दिकुमारी<br>कन्या            | १६०<br>३०९                    | आमलकप्पा           | नगरी                  | ९०                           |
| "<br>अखिंजर         |                              | ९ (हि.५)                      | आयरिय              | तृतीयः परमेष्टी       | <b>१</b> ,३२५                |
| अल्ला               | धरणात्रमहिषी                 | ३०५,३०६                       | आयरिय<br>(आरिय)वेद | जैनवेदाः              | १८२,१८४,१८५                  |
| भवज्य               | चौरपुत्रः                    | 998                           | आयंबिडवर्ड-        |                       |                              |
| अवज्झा              | धातकीखण्डीया पुरी            | <b>२</b> २३                   | माण                | तपोविशेषः             | 334                          |
| ,,                  | जम्बूद्वीपरवतीया पुरी        | २६१                           | आरण                | एकादशः कल्पः          | <b>३९</b>                    |
| ",<br><b>अ</b> वंती | जनपदः                        | ३६,४९                         | आसग्गीव            | प्रतिवासुदेवः         | २७५-२७८,३१०-                 |
| अवरविदेह            | जम्बूद्वीपसत्कं क्षेत्रम्    | ८४,१६६,                       |                    |                       | ३१३,३२९,३३२                  |
|                     |                              | ,२५२,२६२                      | भासबिन्दु          | नेमित्तिकः            | 319                          |
| <i>32</i>           | धातकीखण्डसत्कं क्षेत्रम्     |                               | <b>आसमेह</b>       | यज्ञ:                 | १९३                          |
| असणिघोस             |                              | - ३१९,३२३                     | भाससेण             | राजा                  | २३३                          |
| असणिपङ्की           | चौरपश्ली                     | ५६                            | आससेणा }           | वसुदेवपक्षी           | २०८ <b>,२८</b> २,३६७         |
| असणिवेग             | विद्याधरेशः                  | 123,928                       | अस्ससेणा ∫         | ,                     |                              |
|                     | हस्ती                        | २५६                           | भासालिका           | विद्याधरेशपुत्री      | . ्२४व                       |

| नाम                     | किम् १                    | पत्रम्                       | नाम                      | किम् ?                     | पत्रम्                                 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| आसुरदेवी                | विद्याघरराज्ञी            | ३२३                          | <b>उत्तरहुभर</b> ह       | जम्बूदीये क्षेत्रम्        | 966                                    |
| भारहा                   | तापसपुत्री                | र ९२                         | डत्तरस्यग                | पर्वतः                     | 960                                    |
|                         | ξ                         |                              | उदय <b>ि</b> म्दु        | तापसः                      | 958,250,856                            |
| इक्साग है               | वंशः १६१,१८३,             | २४३,२७४,२८८,                 | उदंक                     | <b>उ</b> पाघ्यायः          | 999                                    |
| इक्खागु 🖇               |                           | <b>३००</b> ,३०४, <b>३</b> ५७ | उद्ध्य                   | राजपुत्रः                  | vv                                     |
| इंदकेट                  | विद्याधरेशः               | २९२                          | उपलमाका                  | दासी                       | २९०                                    |
| इंदगिरि                 | राजा                      | ३५७                          | उम्बरावह्वेस             |                            | 986                                    |
| इंदरम                   | सार्थवाह:                 | 90                           | <b>उयहिकुमार</b>         | भवनपतिजातिः                | 963                                    |
| इंदपुर                  | नगरम्_                    | २३७,३५७                      | <b>उवज्याय</b>           | चतुर्थः परमेष्ठी           | 9                                      |
| इंदसम्म                 | इन्द्रजालिकः              | 988,200                      | <b>उ</b> चरिमगेविज       | <del>_</del> .             | <b>३३३</b>                             |
| ,,,                     | ब्राह्मणः                 | २६८                          | उम्बसी                   | <b>अ</b> प्सरः             | 930                                    |
| इंदसेणा                 | राज्ञी                    | ३४८-३५०                      | उसभ                      | आद्यस्तीर्थकरः १           | ,992,946,969,                          |
| इंदा                    | <b>धरणाप्रमहिषी</b>       | ३०५                          |                          |                            | ,9८३,9८६,२१७,                          |
| इंदासणि                 | विद्याधरेशः               | ३२३                          |                          |                            | ४,३०१,३०४,३०९                          |
| इंदुसेण                 | राजपुत्रः                 | ३२०-३२३                      | उसभक्ड                   | पर्वतः                     | १८६,३४१                                |
| <b>इ</b> स              | राजा                      | ३५७                          | उसभदत्त                  | इभ्यो जम्बूपिता            | २,६,७,२५                               |
| <b>इ</b> कादे <b>वी</b> | धरणाप्रमहिषी              | ३०५ (टि. ५)                  | उसभपुर                   | नगरम्                      | २८७                                    |
| "                       | दि <del>कु</del> मारी     | 950                          | उसभसामि                  | <b>आ</b> यस्तीर्थंकरः      | १५९,१६१,१६४,                           |
| 1)                      | राज्ञी                    | ३५७                          |                          | १७८,१८३                    | ,१८५-१८७,१९२,                          |
| <b>इ</b> छानद्रण        | नगरम्                     | २१८,३५७                      |                          | ३००                        | ,३०१, <b>३११,३१</b> ५,                 |
| इसिदशा                  | राज्ञी                    | २९८,२९९                      | उसभसिरि                  | आयस्तीर्थकरः               | १६२,१८३,                               |
| इसिवादिय                | व्यन्तरदेवः <b>२</b> ४५   | 1                            |                          |                            | १८६-१८८,२०२                            |
| इहाजंद                  | मन्त्री<br><b>ई</b>       | ३२७                          | उसभसेण                   | ऋषभगणधरः                   | १८३                                    |
| £2                      | _                         |                              | उसीरा <b>व</b> त्त       | <b>प्रामः</b>              | 984                                    |
| ईसाण                    | द्वितीयः कल्पः            | 966,969,                     | उसु <b>कार</b>           | पर्वतः                     | 990                                    |
| 2                       | 101                       | -904,३२९,३३१                 | उसुवेगा                  | नदी                        | 986                                    |
| ईसाणइंद                 | <u>।इतायकल्पस्यन्द्रः</u> | ३२ <b>९,</b> ३३१,३३८,        |                          | ₹                          |                                        |
|                         | ड                         | ३३९                          | प्गणासा                  | दिकुमारी                   | 960                                    |
| <b>উক্</b> জ            | जनपदः                     | <b>१४५ (</b> टि. ४)          | पुगरह                    | <b>अमिततेजसः</b> स         |                                        |
| उक्क                    | ,,                        | 984                          | एगसिंग                   | तापसः                      | २६१<br>- २८८ २५८ २५१                   |
| उकासुर                  | चौरपही                    | 993                          | एणियपुत्त<br>एणीपुत्त    | ो राजा २६५                 | ५,२६६,२७९,२८९,<br>३००,३०५,३०६          |
| उगासेण                  | राजा ७७,७८                | ,104,999,998,                | एणीयुस<br>एणीयु <b>स</b> | J                          | र्पण्यस्य गुरुणस्<br>३०६               |
|                         |                           | 346,346,349                  | एर <b>वय</b>             | "<br>क्षेत्रम्             | ५,११५,३०५                              |
| >>                      | कोद्धम्बिकः               | १९५                          | _                        | •                          | २६१,३३१,३३३,                           |
| उजेणी                   | नगरी ३६,३०                | ,४०,४२,४३,४६,                | "                        | जन्द्रुक्षान क्षत्रम्      | `````````````````````````````````````` |
|                         |                           | 2,45-69,66,60                | <b>,</b>                 | भातकी <b>खण्डे</b> क्षेत्र |                                        |
| उज्सिगा                 | दरिद्रपुत्री              | 909                          | पुरावह                   | नदी                        | <b>;</b> ३२३                           |
| उत्तरकुरा               |                           | ,२२३,२८४,३२१                 |                          | ओ                          | • •                                    |
| <i>বৰ</i> ণ্ডেন্        | द्रहः                     | 144                          | ओसोबजी                   | बिद्या                     | v                                      |

| नास                             | किम् ?                             | पत्रम्               | नाम                    | किम् ?                         | पत्रम्                                              |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 | क                                  |                      | क्ष्रह                 | नवमो बासुदेव                   | : ৬८-८४,९१-९३,                                      |
| कंस                             | राजा १                             | 199,996,998,         |                        | 9€-1                           | <b>५८,१०४-१०९,३७०</b>                               |
| •                               |                                    | ३६६,३६८-३ <i>७</i> ० | कत्तविरिय              | राजा                           | २३५,२ <b>३८</b> ,२३ <b>९</b>                        |
| कंक                             | ऋषिः                               | 968                  | ,,                     | ऋषभवंशजो रा                    | जा ३०१                                              |
| कंकोडय                          | पर्वतः                             | १५०                  | कंदप्पिक्ष             | देवः                           | २९२                                                 |
| कच्छ                            | राजा                               | १६३                  | कमलक्ख                 | यक्षः                          | २४८                                                 |
| कच्छुलनारय                      | नारदः                              | રે ૧ પ               | कमलपुर                 | नगरम्                          | 986                                                 |
| कंचणगिरि                        | पर्वतः                             | ३२६                  | कमछसिरि                | धम्मिलपली                      | <b>V</b> 0                                          |
| कंचणगुहा                        | वैताट्यगतगुहा १                    | 40,298,294,          | कमलसेणा                | विमलसेनाधात्री                 |                                                     |
|                                 |                                    | રપ્દ                 | क्मला                  | )                              | <b>&amp;</b> &, <b>&amp;&amp;</b> ,00               |
| <b>कंचणपुर</b>                  | नगरम् ९८,                          | १११,१९७,३६०          | कमला                   | विद्याधरी                      | <b>₹</b> ₹9                                         |
| कट्टा<br>इंट                    | शौकरिकपत्नी                        | 769                  | कमछावती                | जम्बूपली                       | <b>&amp;</b>                                        |
| न्ट.<br>कणगकेउ                  | विद्याधरे <b>शः</b>                | ९२                   | कयमाल<br>करंक          | देवः<br>-रीक्स्टर-             | 96६<br>99४                                          |
| कणगगिरि                         | पर्वतः                             | 46                   | <u>-</u> -             | चौरपुत्रः<br>क्लेटिकः          | 71°<br>75¢                                          |
| कणगचित्ता                       | देवी                               | <b>२</b> २२          | कराखपिंग               | पुरोहितः<br>                   | २८६, <b>२८७</b>                                     |
| कणगनाभ                          | राजपुत्रः                          | 900,900              | करालवंभ<br>कलंबुगा     | राजा श्रमणश्च<br>वापी          | <b>424,486</b>                                      |
| कणगपुज                          | विद्या <b>धरे</b> शः               |                      | कल्रहंसी               | पापा<br>प्रतिहारी              | 923,290                                             |
| कणगमई                           | विद्याधरराजपुत्री                  | ३२८ (डि. १)          | कल्ह्सा<br>कल्डिंगसेणा | अलिहारा<br>गणिका               | 793                                                 |
| कणगमाका                         | जम्बूश्वश्रूः                      | Ę                    | काळगसमा<br>कवलिगा      | दासी                           | <b>३</b> २०                                         |
| ,,                              | विद्याधरराज्ञी                     | <b>८४,९२,९३</b>      | क <b>विल</b>           | चम्पेशः                        | 46,55,09                                            |
| "                               | राजपुत्री श्रमणी च                 | २८६,२८७              |                        | वेदसामपुरेशः                   | 962,986.209,                                        |
| कणगरह                           | वडपुरेशः                           | ९०                   | **                     | -                              | • ६,२१२,३६४,३६५                                     |
| ,,                              | तापसः                              | ९०,९१                | ,,,                    | वसुदेवपुत्रः                   | 200                                                 |
| "                               | देवः                               | 59                   | 3)                     | दासीपुत्रः                     | ३२०,३ <b>२</b> १,३२३                                |
| "                               | विद्याधरेशः                        | ९२                   | कविला                  | धम्मिल्लपनी                    | <i>é é</i>                                          |
| कणगवती                          | जम्बृक्षश्रू:                      | ٩                    | 3)                     | राज्ञी                         | <b>ξ</b> \$                                         |
| कणगमालुया                       | नदी                                | ६७-६९                | 1>                     |                                | ९९,२००,२८२,३६७                                      |
| कणगसिरि                         | जम्बूपक्षी                         | Ę                    | काक्जंघ                | तोसूलीशः                       | ६३                                                  |
| कणयसस्दार                       | _                                  | २२९,२३३              | काकोदर                 | सर्पः                          | 86                                                  |
| कणयमास्रा                       | राजपुत्री                          | ३३२                  | कामत्थाण               | उपवनम्                         | 295                                                 |
| कणयस्या                         | <b>))</b>                          | ३२१                  | कामदेव                 | अष्ठा २६९,२५<br>बन्धुमतीपिता १ | ७३,२७४,२७८, <b>२</b> ७९<br>प्रेष्ठी २७९-२८ <b>१</b> |
| कणयसत्ति                        | राजपुत्रः                          | <b>३३</b> १,३३२      | "<br>कामपडागा          | बन्धुन्याप्यसम्<br>नर्तकी      | 761 705-701<br>769                                  |
| कणयसिरि                         | चक्रवर्तिभाया राज्ञी               | <b>३</b> २१          | का <b>मपटागा</b>       |                                | \$ <b>३,२<b>९</b>४,<b>२९७,२९</b>८</b>               |
| "                               | विद्याधरराजपुत्री<br>सनेक्टराज्यकी |                      | कामरूव                 | जनपदः                          | 956                                                 |
| **                              | महेन्द्रराजपुत्री<br>सहस्रकारणकी   | <b>३</b> २८<br>३२९   | कामसमि <b>ड</b>        | सार्थ <b>वाह</b> ः             | <b>?</b>                                            |
| "<br>कंटियज्जया                 | सहस्रायुधपकी<br>अमणी               | 443<br>49            | कासुम्मत्त             | विद्या <b>धरेशपुत्रः</b>       | <b> </b>                                            |
| कारयज्ञमा<br>कंडचदीव            | श्रमणा<br>द्वीपः                   | 940                  | काळ                    | मेषः                           | <b>३३</b> ४                                         |
| <b>संस्त्रीकृतः</b><br>कठनवृत्य | द्वापः<br>नगर्म्                   | १३७                  | _                      | विद्याधरनिकायः                 |                                                     |
| % : .4 <b>©</b> a               |                                    | .,,,                 | art ar 4/ /4           | - 11 - 41 - 44 4               | , , ,                                               |

| नाम                                  | किम् ?                                     | पत्रम्                   | नाम                                    | किम् ?                               | पत्रम्                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| कालग                                 | विद्याधरनिकायः                             | १६४ (टि. ६)              | कुवेरसेणा                              | गणिका                                | 90,99,92                       |
| कालगय                                | ,,                                         | १६४ (डि. ६)              | कुंभ                                   | राजा                                 | ३४७                            |
| काछगी                                | विद्या                                     | 96.8                     | कुभकण्ण                                | दशप्रीवसहोदरः                        | २४०                            |
| कालगेय                               | विद्याधरनिकायः                             | 968                      | कुंभिनासा                              | दशप्रीवभगिनी                         | २४०                            |
| कालंजर                               | अटवी                                       | 992                      | कुसुदा                                 | धम्मिल्लपली                          | ٧o                             |
| कालदंड                               | चौरसेनानीः                                 | Ęo                       | कुमुदाणंदा                             | ,,                                   | Vo                             |
| कालमुह                               | राजा                                       | ३६४,३६५                  | कुरु                                   | जनपदः                                | ३०५,३४०                        |
| कालसंवर                              | विद्या <b>धरे</b> शः                       | ८४,९२,९३                 | कुरुचंद                                | राजा                                 | 965,900                        |
| कालिया                               | विद्या                                     | १६४                      | कुरुमती                                | राज्ञी                               | १६९                            |
| कालिंदसेणा                           | गणिका                                      | ९८,१०२-१०४               | कुसगगपुर                               | नगरम्२७,५८,६५                        | ,७२-७४,७६,१२१                  |
| ,,                                   | जरासन्धपत्नी                               | 386                      | कुसट्टा                                | जनपदः                                | ৩৩                             |
| कालोद                                | समुद्रः                                    | 990                      | कुसला                                  | _                                    | ग्रहणी १४(टि. १)               |
| कासव                                 | <b>ब्राह्मणः</b>                           | २८४                      | <b>कु</b> सील                          | चौरपुत्रः                            | 998                            |
| ,,                                   | गौतमर्षेः पूर्वनाम                         | <b>३</b> ९२              | केउमती                                 | वासुदेवप <b>र्ना</b>                 | २६५                            |
| ,,                                   | गोत्रनाम                                   | २८४,२९४                  | ,,,                                    | वसुदेवप <b>क्षी</b>                  | ३४९,३६७                        |
| <b>फासी</b>                          | जनपदः                                      | इ०५                      | केकई                                   | रावणस्य माता                         | २४०                            |
| किकिंघिगिरि                          | पर्वतः                                     | २४३                      | _ ,,_                                  | दशर्थपत्नी                           | २४१                            |
| किंजंपि                              | द्वीपः                                     | २९६                      | केकई                                   | राज्ञी                               | 9 4 4                          |
| ,,                                   | पक्षी                                      | <b>२९६</b>               | केढव                                   | राजपुत्रो देवश्व                     | <b>९०,९१,९७</b>                |
| किण्णर                               | देवजातिः                                   | 930                      | केसव                                   | कृष्णः ७९,८०,८                       | <b>२</b> ,१००,१०७, <b>१</b> १० |
| किण्णरगीय                            | नगरम्                                      | १२४,२१७,३३०              | ,,                                     | र्वयः<br>वासुदेवः                    | 309,00 <b>0</b>                |
| किण्णरी                              | नर्तकी                                     | २८१                      | ************************************** |                                      | <b>३१२,३१३</b>                 |
| कित्तिमती                            | राज्ञी                                     | <b>२</b> ६८              | केसिगपुब्बग<br>केसिगा                  | विद्याधर् <b>निकायः</b><br>विद्या    | 968                            |
| कित्तिहर<br><del>४</del>             | चारणश्रमणः                                 | ३२६                      | कोक्कास<br>कोक्कास                     | ावधा<br>शिल्पी                       | 968                            |
| किंपुरिस<br>                         | देवजातिः<br>                               | ०३०                      | कोकास<br>कोंकण                         |                                      | ६२,६३<br>२८४                   |
| कुंजरावत्त<br>                       | <b>अ</b> टवी<br>———                        | 922,924                  | कोंकणय<br>कोंकणय                       | जनपदः                                |                                |
| कुणद्वा<br>                          | जनपदः                                      | ७७ (टि. ३)               |                                        | त्राह्मणः<br>। सौधर्मे विमानम्       | <b>२९,३०</b>                   |
| <b>कु</b> णाल                        | ,,                                         | २६९                      |                                        | । सायमायमाम्<br>नैमित्तिकः           | <b>२</b> २२,२२३<br>११९         |
| कुणिम<br><del>∸ि</del> ——            | राजा<br>                                   | ३५७                      | कोडुकी<br>कोडिसिका                     | मामासकः<br>शिला                      |                                |
| कुं <b>डि</b> णपुर<br><del>ंटि</del> | नगरम्                                      | ८० (टि. २)               | का।डासका<br>कोणिअ                      | भेणिकपुत्रः राजा                     | <b>३०९,३१३,३</b> ४८            |
| कुं <b>डि</b> णिपुर                  | »,<br>———————————————————————————————————— | 20,29                    | काणम<br>  कोंती                        | त्राणकपुत्रः राजा<br>पाण्डुपत्नी     | २,१६,१७                        |
| कुंडिणी<br><del>ं ो</del>            | नगरी<br>                                   | ३५७                      | •                                      |                                      | 999,998,३५८                    |
| कुंडोद्री<br>कुंथु र                 | त्तापसपत्नी<br>अप्तदशस्तीर्थकरः १८८        | 29E                      | कोमुइया                                | ात्रप <b>ह</b> खन्दरासखा<br>नर्त्तकी | २९०,२९१,३०७                    |
| ङ्ख                                  |                                            | ता क्षत्रियाणी ३५५       | कोमुया                                 |                                      | <b>757</b>                     |
| कुषेरदृत्त                           | सलरावताया मार<br>जम्बूश्वशुरः              | ता स्वाययाचा ४७५<br>६,२६ | कोछइर<br>कोछवण                         | नगरम्<br>वनम्                        | ३५५,३५७,३६०<br>२५८             |
|                                      | गण् <b>का</b> पुत्रः<br>गणिकापुत्रः        | 99,92                    | कालवण<br>कोसंबी                        | ~                                    | 3445                           |
| <b>,</b> ,                           | सार्थवाहः                                  | <b>२</b> २२,२२४          | कासमा                                  | चगरा ३६,                             | , १८,४२,५९,३२१,<br>३२२,३५६     |
| <b>कुबेरद्</b> सा                    | गणिका                                      | 99                       | कोसला                                  | जनपदः १६२                            | ,२५५,२८३,३०५<br>,२५५,२८३,३०५,  |
| <b>कुबेरसे</b> ण                     | जम्बूश्वग्रुरः                             | 5                        | 31/1/41                                |                                      | 445,445                        |
| -                                    | w, . w .                                   | •                        | ł.                                     | •                                    | 74.437.4.1                     |

| नाम              | किम् १                           | पत्रम्                                  | नाम                         | किम् ?                        | पत्रम्                            |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| कोसिक            | तापसः                            | <b>२</b> १६                             | गंधार                       | विद्याधरनिक                   | ायः १६४                           |
| कोसिकासम         | <b>क्षाश्रमः</b>                 | २३८                                     | ,,                          | राजा                          | ३५१                               |
| कोसिय            | ऋषिः                             | २३५,२३९                                 | गंधारी                      | धम्मिह्नपत्नी                 | ĘG                                |
| ,,,              | ,,                               | ३०९                                     | ,,                          | कृष्णपत्नी                    | ७८,७९                             |
| कोसञ्जा          | दशरथपक्री                        | २४०,२४१                                 | ,,                          | विद्या                        | 368                               |
| . •              | ख                                |                                         | गंधिलावती                   | विजयः                         | १६६                               |
| खइराडवी          | अटवी                             | ९३                                      | गयनगर                       | नगरम्                         | २८७                               |
| स्वगपुर          | नगरम्                            | ३३६                                     | गयपुर                       | हस्तिनापु <b>रे</b> ल         | यपराभिधं नगरम् ८९,                |
| खंड <b>पवाय</b>  | गुहा                             | 984,389                                 | _                           | १८,१२९,२४१                    | ,२८६, <b>३</b> ४ <b>१,३४५,३५७</b> |
| खत्तियाणी        | दर्णः                            | રૂપ <b>ષ્ક (વં. ૧</b> ૨)                | गरुङ्केड                    | रत्नसम्बयपुरे                 | शः २१५                            |
| खंदमणिया<br>     | लक्षिका                          | <b>२६</b> १                             | गरुङकेतु                    | <b>वासुदेवः</b>               | ३१२                               |
| खंदिछ            | ब्राह्मणः<br>——————              | 998                                     | गरुलतुंड                    | गारुडिकः                      | २५४                               |
| "                | वसुदेवोपनाम                      | <b>93६,9</b> २७,9८२,<br><b>9</b> ८५ १९३ | गरुखवाहण                    | राजा                          | २८७                               |
| खर               | दशग्रीवस्य आत                    | <b>१</b> ८५,१९३<br>।। २४०               | गरुलविक्सम                  | विद्याधरराज                   |                                   |
| -                | दशप्रीवभागिनेय<br>दशप्रीवभागिनेय |                                         | गरूखवेग                     | विद्याधरेशः                   | २१५                               |
| "<br>खरग्गीव     | अश्वत्रीवापरनाम                  |                                         | ,,                          | •                             | र्णनाभपुरेशः ३३४                  |
| खस <b>्</b>      | जनपदः                            | 986                                     | गिरिकड                      | प्रामः                        | १८२ (डि. ३)                       |
| खीरकयंब          | उपाध्यायः<br><b>उ</b> पाध्यायः   | 969-989                                 | गिरिकृड                     | ,,                            | ૧૮૨,૧९૪ (રિ. ६)                   |
| <b>खीरोद</b>     | समुद्रः                          | 964                                     | गिरितड                      | ,,                            | १५३,१९४,१९९,२००                   |
| खेमंकर           |                                  | तीर्थकरः ३२९-३३२                        | गिरिनगर                     | नगरम्                         | 40                                |
| GH IV            | ग                                |                                         | गिरिनंदण                    | पर्यतः                        | ३२९                               |
| रागणनंदण         | नगरम्                            | ७९,३६७                                  | गुणवती<br>गुणसिलय           | श्रमणी<br>नेत्यम्             | २५८<br>३,१६                       |
| गगणवह्नह         | •                                | <sub>१४,२५१,२६२,३</sub> २९              | गुणासलय<br>गुत्तिम <b>इ</b> | <sup>नल्स</sup> म्<br>इभ्यः   | र, १५<br><b>३५</b>                |
| गंगपालिभ         | दौवारिकः                         | 769                                     | गोदावरी                     | नदी<br>नदी                    | ३५३,३५४                           |
| गंगरक्खिश        | ,,                               | २८९,२९०,३०६                             | गोमग                        | पर्य                          | 348                               |
| गंगसिरि          | ब्राह्मणी                        | ३०६,३०७                                 | गोमुह                       | श्रेष्ठिपुत्रः                | १३४-१४३                           |
| गंगा             |                                  | १ (टि. ११),५८,७९,                       | गोयम                        | ब्रह्मणः                      | 193                               |
|                  | 992,942,94                       | ३,९८६, <b>९९२</b> ,२१८,                 | ,,                          | वसुदेवकृतिम                   |                                   |
|                  |                                  | १९, <b>२</b> ३३,३०३-३०५                 | <b>*</b>                    | गोत्रम्                       | 9२६,9२७,9८२                       |
| गंगादेवी         | देवी<br>-0-5                     | 966,389                                 | ,,                          | उपाध्यायः                     | 9 <b>5</b> 9                      |
| गंगासा <b>यर</b> | तीर्थम्                          | ३०५                                     | ,,                          | ऋधिः                          | <b>२</b> ९ <b>२</b>               |
| गंगिछा<br>—      | सार्थवाही                        | 861.056                                 | गोरी                        | <b>कृष्णप</b> त्नी            | 30                                |
| गंधमादण          | पर्वतः<br><del>२</del>           | <b>9</b> ६५, <b>9</b> ६६                | "                           | विद्या                        | 968                               |
| गंधव्य           | विद्या<br>देवजातिः               | 9 <b>६</b> ४<br>२७४                     | गोरिक                       | विद्याधरनिक                   |                                   |
| "<br>गंधव्वदत्ता |                                  | ६,१२८,१३२,१३३,                          | गोरिपुंड<br>गोविंद          | विद्याध <b>रः</b><br>कृष्णनाम | ૧ <b></b> ૧<br>૮ <b>૧</b>         |
| -રબ-નવે લા       |                                  | ५६,१७८,२८२,३६७                          | વાાવદ                       | कृष्णनाम<br><b>घ</b>          | 61                                |
| गंघसमिद          | नगरम्                            | 955,958                                 | वणरह                        | राजा                          | 964                               |
| गंघार            | जनपदः                            | ७८,१६६                                  | 12                          | तीर्थकरः                      | ३३३-३३५,३३७,३३%                   |
|                  |                                  |                                         |                             |                               |                                   |

| नाम                     | किम् ?                                    | पत्रम्                        | नाम                            | किम् ?                         | पत्रम्                         |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| चणविज्या                | धरणात्रमहिषी                              | इ०५                           | चारुचंद                        | राजपुत्रः                      | 2 <b>58,84</b> ¥               |
| •                       | ঘ                                         |                               | चारुगंदि                       | गोपः                           | २९७                            |
| चक्रपुर                 | नगरम् २१९,                                | २५८,२६१,२८७                   | चारुदत्त रे                    | श्रेष्ठी '                     | 124-126,122-184,               |
| चकाउह                   | राजा श्रमणश्व                             | २५८                           | चारुसामि 🕻                     | 980,9                          | ।४८,१५०,१५१ <mark>,१५३,</mark> |
| ,,                      | अजितजिनगणधरः                              | ३०९,३ <b>१</b> ०,             |                                |                                | 948,960,284                    |
| ••                      |                                           | ३४०-३४३,३४६                   | चारुमती                        | राज्ञी<br>——————               | <b>२</b> ९३                    |
| चक्खुकंता               | कुलकरपत्नी                                | 946                           |                                | शतायुधराजप                     |                                |
| चक्खुम                  | कुलकरः                                    | १५७,१५८                       | चारुमुणि                       | चारणश्रमणः<br><del>२</del>     | 933                            |
| चंडकोसिश                | तापूसकुलपतिः                              | २९८                           | चित्तकणगा                      | दिकुमारी                       | 960                            |
| ,,                      | सपं:                                      | २ <b>९</b> ९,३००              | वित्तगुत्तः<br>वित्तगुत्ता     | श्रमणः<br>दिकुमारी             | 298                            |
| चंडवेग                  | विद्याधरराजपुत्रः                         | २३०,२४५,२४६                   | चित्त <b>न्</b> ल              | रिकुमारा<br>देवः               | 960                            |
| चंडसीह                  | दूतः                                      | २७६,३११                       | चित्तमति<br>-                  |                                | <b>३</b> २९                    |
| चंदकंता                 | कु <b>लकर</b> प <b>क्षी</b>               | 940                           | चित्तमा <b>ला</b><br>चित्तमाला | पुरोहितपुत्रः<br>राज्ञी        | २५९,२६०                        |
| चंदकित्ति               | राज्ञी                                    | ३३०                           | चित्तरह                        | राशा<br>अमिततेजसः              | २५८<br>सामन्तः ३१८             |
| ,,,                     | राजा                                      | ३५७                           | चित्रविरिध                     | विद्या <b>धरराज</b> 9          |                                |
| चंदजसा                  | कुलकरपत्नी<br>———                         | 940                           | चित्तवेग                       | विद्याधरेशः                    | ,                              |
| "                       | ब्राह्मणी                                 | <b>३१५</b>                    | चित्तवेगा                      | विद्याधरराजपु                  |                                |
| चंदणपुर<br>             | नगरम्                                     | २९३,२ <b>९</b> ४              | चित्तसेण                       | सृपकारः                        | 7¥0                            |
| चंद्णवण<br>             | वनम्                                      | २३५<br>२३५ <del>(कि.</del> ३) | चित्तसेणा                      | गणिका                          | 293                            |
| चंदणसायर<br>:           | चारणश्रमणः                                | ३३४ (टि. ३)                   | चित्ता                         | दिकुमारी                       | 960                            |
|                         | द् चारणश्रमणः<br><del>विकासम्बद्धाः</del> | ४६६                           | चिलाइगा                        | नर्तकी                         | ३२५                            |
| चंद्रतिल <b>य</b><br>   | विद्याध <b>रराज</b> ुत्रः                 | ३३४,३३५                       | चिल्लणा                        | राज्ञी                         | २                              |
| चंदमती<br>- <del></del> | राज्ञी                                    | 96                            | चीणश्थाण                       | जनपदः                          | 988                            |
| चंदसिरी<br>ं            | इभ्यपत्नी<br>नदी                          | 8 <i>9</i>                    | चीणभूमि                        | ,,                             | 388                            |
| चंदा<br>                | न्य<br>विद्याध <b>रे</b> शः               | ۶۷ عور<br>مراجع عورو          | चुछहिमवंत<br>-े                | पर्वतः<br>——                   | 990,389,384                    |
| चंदाभ                   | ापधा वरशः<br>ब्रह्मदेवलोके विमान          | २५१,३६७                       | चेह्                           | जनपदः<br>विकास                 | 968,980,988                    |
| ",                      | अक्षद्रपणकः ।पस्राग                       | म् २६१, <b>२६२</b> ,<br>२८७   | चेहपह                          | शिशुपालः<br>•==                | ٥٠                             |
|                         | राजा                                      | ३६४                           | चोनखवाइणी                      | धर्मः<br>छ                     | 98                             |
| "<br>चंदाभा             | राज्ञी                                    | \$ 0, <b>\$ 9</b>             | <b>उत्ताकार</b>                | नगरम् '                        | २५८                            |
| चंदायण<br>चंदायण        | तपोविशेषः                                 | 339                           | छले <b>इ</b> ग                 | उद्यानम्<br>उद्यानम्           |                                |
| चंदाहत                  | देवः                                      | 7 <b>5 8 8</b>                | 2081                           | <sup>उपास</sup> म्<br><b>ज</b> | <b>\$\$</b> &                  |
| चमर                     | अधुरेन्द्रः                               | <i><b>વહ્ય, રે</b>વેજ</i>     | जहणा                           | राज्ञी                         | 339                            |
| चमरचंचा                 | नगरी २१५,२७५,                             |                               | जड                             | राजा                           | ३५७                            |
| चमरविचा)                |                                           |                               | जडणा                           | नदी                            | 99,998,988,३६९                 |
| चमरचेंचा 🖇              | "                                         | ३२३(डि. २)                    | जक्ख                           | देवजातिः                       | 930                            |
| चंपा                    | ,,                                        | 93,98,43,48,                  | जक्खदत्त                       | गायापतिः                       | ३७                             |
|                         |                                           | ,७२,१२६,१५१,                  | <b>অ</b> ৰিজক                  | न्राह्मणः                      | ३०६                            |
|                         | 943-944,900,                              | २३७,२९८,३५७                   | जगनंदण                         | चारणश्रमणः                     | ३१०,३१३,३१४,                   |
| चारणञ्जबस               | नगरम्                                     | 964                           |                                |                                | <b>३१९,३२४</b>                 |

| नाम                | किम्?                       | पत्रम्                                        | नाम      | किम् ?               | पत्रम्           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|
| जहाउ               | विद्याधरः                   | २४३                                           | जलणपभ    | नागकुमारदेव:         | ३००,३०३–३०५      |
| ज <b>डि</b> लकोसिय | तापसः                       | ३२३                                           | जलणवेग   | विद्याधरेशः          | 928              |
| जणक                | मिथिछेशः                    | १५३,२४१                                       | जङविरिभ  | सूर्यवंशीयो राज      | T ३०१            |
| जणयतणया            | सीता रामपत्नी               | २४ <b>२</b>                                   | जलावत्ता | अटवी                 | २३७              |
| जण्हवी             | नदी                         | ३०५                                           | जवण      | जनपदः                | ३८,६२,१४६,२९६    |
| जण्हुकुमार         | सगरचित्रपुत्रः              | ३००,३०२–३०४,                                  | ,,       | द्वोपः               | १४६              |
|                    | <u>n</u>                    | 304                                           | जसम्गीव  | विद्याधरः            | १३३              |
| जसदत्ता            | ब्राह्मणी<br><del>० ०</del> | 30                                            | जसभद्दा  | ब्राह्मणी            | ३२०              |
| जन्नवह             | त्रिदण्डी                   | १५१,१५२                                       | जसमती    | जम्बूपन्नी           | Ę                |
| जम                 | लोकपालः                     | १८९,२२५,२४२                                   | "        | धम्मिलपन्नी          | २७,३ <b>१,७२</b> |
| "                  | विद्याधरराजपुत्रः           | २४०                                           | ,,       | सारथिपत्नी           | ३६               |
| जमदग्गी            | तापसः                       | २३५–२३८                                       | 93       | धम्मिलप <b>ली</b> वि | द्याधरी ६८       |
| जमदंड              | दुर्गपालः                   | २९४                                           | ,,       | शान्तिजिनपत्नी       | ३४०              |
| जमपास              | मातज्ञः                     | २९४                                           | जसमं     | अमाखः                | २२४              |
| जमुणा              | नदी                         | ३६८                                           | जसवती    | राज्ञी               | २३१              |
| जंबव _             | विद्याधरामात्यः             | २४३                                           | जसवंत    | कुलकरः               | 946,969          |
| जंबवती             | ऋष्णपत्नी ७९,               | ८०,९८,९८,१०४,                                 | जसोया    | नन्दगोपपत्नी         | ३६९              |
| जंबवंत             | विद्याधरेशः                 | १०७,१०९<br>७९                                 | जसोहरा   | राज्ञी               | 23               |
| _                  |                             |                                               | 73       | दिकुमारी             | 960              |
| जंबू               | इभ्यपुत्रः श्रमणश           | य <b>२−</b> ४,६− <b>१</b> ०,<br><b>१२−</b> १६ | ,,       | विद्याधरराजपत्न      |                  |
| जंबूका             | त्राह्मणी                   | ३२०                                           | "        | ,,                   | . ३३०            |
| जंबूदीव            | _                           | ४,८७,१६ <b>६,१७</b> १,                        | जाणई     | राजपुत्री            | २४२ (दि. २)      |
| •                  |                             | ,३२१,३२४,३२६,                                 | जायवपुरी | द्वारिका नगरी        | હલ               |
|                    |                             | -३३६,३३८,३४४                                  | जालवंती  | विद्या               | २४४ (पं. २६)     |
| जय                 | राजा                        | 966                                           | जावण     | जनपदः                | ६२ (टि. ३-४)     |
| "                  | चकवर्ता                     | १८९                                           | जावति    | नदी                  | २६१              |
| जयग्गीव            | उपाध्यायः                   | १२६                                           | जिणगुत्त | श्रेष्ठिपुत्रः       | 998              |
| जयंत               | राजपुत्रः श्रमणश्           | r २५२,२६२                                     | जिणदुत्त | ,,                   | 998              |
|                    | राजपुत्रः                   | ३३४,३३५                                       | जिणदत्ता | राज्ञी               | २६१              |
| ,,<br>जयंती        | दिक्कुमारी                  | 960                                           | ,,       | श्रमणी               | २८७              |
| जयपुर              | नगरम्                       | ७, <b>२०</b> ६                                | जिणदास   | इभ्यपुत्रः           | २५               |
| जयसत्तु            | पोतनाधिपः                   | 968                                           | "        | श्रेष्टिपुत्रः       | 998              |
| जयसेण<br>जयसेण     | राज2ुत्रः                   | ९८,१०१,१०३                                    | ,,       | सार्थवाहपुत्रः       | २८४–२८६          |
| जयसेणा             | जम्बृक्षश्रृः               | Ę                                             | ,,       | શ્રેષ્ઠી             | २९५,२९६          |
| जर                 | वसुदेवपुत्रः                | ३ <b>६</b> ०                                  | जिणदासी  | सार्थवाहपनी          | <b>२९४</b>       |
| जर<br>जरासंध       |                             | ٤0,८३,٩٩ <i>٤</i> ,٩٩९,                       | जिणदेव   | श्रेष्टिपुत्रः       | 998              |
|                    |                             | <b>९,३६४,३६५,३६९</b>                          | जिणवालिय | ,,                   | 998              |
| जल <b>ण</b> जडी    |                             | णश्च २७६,२७७,                                 | 33       | सुवर्णका <b>रः</b>   | २९६,२९७          |
| A1 44 - (A1 A1     |                             | ~~~\\$7\\\$9\\<br>\\$90~\\$7\\\$9\\           |          | उद्यानम्             | २०९              |
|                    | # ve                        |                                               |          |                      |                  |

| नाम                | किम् ?                    | पत्रम्                                                | नाम                     | किस् १               | पत्रम्                    |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| जियसय              | राजा                      | 964                                                   | तालुग्घाडणि             | विद्या               | v                         |
| जियसत्त            | कौशाम्बीशः                |                                                       | तावस                    | श्रेष्ठी             | ٥٤,٤٥                     |
| जियसत्तु           | कुशाप्रपुरेशः             | •                                                     | तिजडा                   | दशप्रीवभगिन          | _                         |
| 3                  | अमित्रदमने                |                                                       | तिणपिंगु                | राजा                 | 966                       |
| ,,                 | <b>अव</b> न्तीशः          | ३६,४९                                                 | तिपुर                   | नगरम्                | ३२८                       |
| "                  | कौशाम्बीशः                | ₹9                                                    | तिमिसगुद्दा             | वैताव्यस्था गु       | हा १८६,३४१                |
| "                  | चम्पेशः अधि               | नित्रदमनेत्यपरनामा ५४                                 | तिरि <del>क्ख</del> मणी | विद्या               | 968                       |
| **                 | भृगुकच्छेशः               | ४४                                                    | तिरिक्खरणी              | ,,                   | 68                        |
| 33                 | गजपुरेशः                  | 68                                                    | तिलय                    | राजा                 | ३३७ (टि.१)                |
| ,,                 | विजयखेटेशः                | 929                                                   | ,,                      | <b>ृक्षः</b>         | ३४५                       |
| "                  | वीतशोकेशः                 | <b>৭৬</b> ¥                                           | तिलवत्थुग               | सिन्नेवेशः           | 954,956                   |
| "                  | इन्द्रपुरेशः              | २३७                                                   | विलोत्तमा               | अप्सरः               | १३०,३३२                   |
| ,,                 | श्रावस्तीशः व             | १६८ <mark>–२</mark> ७०,२ <mark>७३,२</mark> ७४,<br>२७९ | तिबिद्ध }<br>तिबिद्धु } | वासुदेवः २           | ७६,२७७,३११–३१५            |
|                    | भहिलपुरेशः                |                                                       | तिसार                   | दशप्रीववैमात्रे      | यः २४०                    |
| "                  |                           | २८६,२८७<br>२९५,२ <b>९७,३४</b> ८–३५०                   | तिसेहर                  | विद्याधरेशः          | २४५,२४६                   |
| "                  | साकेतेशः                  | ४००,३०४                                               | तुंबरू                  | देवजातिः             | १२७,१३०                   |
| ,,<br>जीवजसा       | राज्य <b>रा</b><br>राज्ञी | १९८,११९,३६९<br>११८,११९,३६९                            | तेंदुअ                  | हस्ती                | <b>२१४–</b> २१६           |
| जीवंतसामि          | तीर्थंकरमृर्तिः           | \$10,113,243<br><b>6</b> 9                            | तोयधारा                 | दिकुमारी             | १५९                       |
| जीवसामि<br>जीवसामि |                           | ६१ (टि. ८)                                            | तोसिं                   | नगरी                 | ६३                        |
| जायसाम<br>जुगंधर   | "<br>श्रमणः               | 907-908                                               |                         | থ                    |                           |
| जो <b>इ</b> प्पहा  | राज्ञी                    | <b>₹१३</b> ,३१४,३२३                                   | थं भणी                  | विद्या               | y                         |
| जोइमा <b>छा</b>    | विद्या <b>धरराज्ञी</b>    |                                                       | <b>थिमिय</b>            | तृतीयो दशाः          | (: ७७,३५८                 |
| जोड्वण             | वनम्                      | <b>३१६,३१७,३१</b> ९                                   | थिमियसागर               | राजा                 | ३ <b>२४,३३८</b>           |
| जोड्साळय           | देवजातिः<br>देवजातिः      | 930                                                   |                         | द्                   |                           |
| आ द्वराक्ष         | Z                         | 14.5                                                  | दुक्ख                   | राजा                 | २७५,२७६                   |
| टंकण               | जनपदः                     | 986,943                                               | ,,<br>दृढचित्त          | ))<br>9777774        | ३५७                       |
| C.A                | जन <b>ार.</b><br>ड        | 100,134                                               | l -                     | श्रमणः<br>राजापनः    | <b>25</b>                 |
| <b>डंडवेग</b>      | विद्या <b>धरराज</b> ः     | <u> </u>                                              | द्दधम्म                 | इभ्यपुत्रः<br>श्रमणः | <b>२४,२५</b><br>~*        |
| डिं <b>भगस</b> म्म | दूतः                      | ३४९,३५०                                               | ,,                      | द्रवः                | <b>୪</b> ९<br><b>ዓ</b> ゅዓ |
| 1041-1(1-4)        | <sub>रू.</sub> ,          | X • 17 ( )                                            | ,,                      |                      | थिमार्दे तीर्थकरः २२३     |
| तक्खसिछा           | नगरी                      | १८६,१८७                                               | "<br>दृढधिति            | श्रमणः               | ४९ ( हि. १ )              |
| तमतमा              | सप्तमनरकः                 | २७८                                                   | दढनेमि                  | समुद्रविजयपुत्र      |                           |
| त्तमंतग            | श्रेष्ठिपुत्रः            | <b>1३</b> ४,१३८, <b>१</b> ४०                          | दुढपहारि                | उपाध्यायः            | ३६                        |
| तंबकरू             | हस्ती                     | ३३४                                                   | दुढरह                   | राजपुत्रः            | ૧૧૪ ( हि. ३ )             |
| तंबचूछ             | देवः                      | ३३५                                                   | "                       | _                    | <b>३३३,३३६,३३९,३४०</b>    |
| तामिलती            | _                         | 18, 69, 62, 984, 340                                  | दढरोध                   | राजपुत्रः            | ११४ ( दि. ३ )             |
| तारग               |                           | २१२,२१३,२१६,२१७                                       | दढविसि                  | श्रमणः               | ४९ (हि. १)                |
| तारा               | राज्ञी                    | २३५,२३८                                               | द्रुव्यय                | ,,                   | ४९                        |

| नाम                | किम् १              | पत्रम्           | नाम              | किम् <sup>?</sup>     | पत्रम्               |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| दंडग               | गोपः                | २६९,२७८          | दुपय             | राजा                  | \$ <b>e</b> &        |
| दंडविरिय           | ऋषभवंशीयो राष       | ना ३०१           | दुप्पसह          | राजपुत्रः             | ७९,८०                |
| दंडवेग             | उपाध्यायः           | <b>२३</b> ०      | दुमरिसण          | राजा                  | १७४                  |
| ,,                 | विद्याधरराजपुत्रः   | २४६              | ,,               | ,,                    | २९४                  |
| दुस                | सार्थवाहपुत्रः      | ३३१              | दुमविसण          | ,,                    | ૧૫૪ (દિ. ३)          |
| दंतमहण             | श्रमणः              | ३३५              | दुमसेण           | युवराजः               | ७९                   |
| दंतव <b>क</b>      | राजा                | ३६४,३६५          | ,,               | राजा                  | १ ४४ (टि. ३)         |
| दमघोस              | ,, .                | ०,११४,३६४,३६५    | दु <b>म्मु</b> ह | दासः                  | २९३,२९७              |
| दमदत्त             | वणिग्               | <b>२९५</b>       | दुसार            | दशयीववैमात्रेय        | गे भ्राता २४०        |
| दमियारि            | प्रतिवासुदेवः       | ३२५,३२६,३३८      | दूसण             | दशयीवभागिने           | यः २४२,२४४           |
| दसग्गीव            | "                   | २४०              | देवई             | धम्मि <b>लप</b> न्नी  | y o                  |
| दसपुर              | नगरम्               | ४७               | "                | वसुदेवप <b>न्न</b> ी  | ७८,६२,९८,            |
| दसरह               | राजा रामपिता        | २४०- <b>२</b> ४३ |                  |                       | ३६८,३६९              |
| दसार               | अन्धकदृष्णिपुत्रा   | : ৩৩,৩८          | देवक             | राजा                  | ३६८                  |
| दहरह               | राजपुत्रः           | 998              | देवकुरा          | क्षेत्रम्             | ३२३                  |
| दहिसुह             | विद्याधरेशः २३      | ०,२४५,२४६,३६५    | देवगुरु          | श्रमणः                | २१९                  |
| दामोयर             | <del>कृ</del> त्ज:  | ७८,८०-८२         | देवतिलय          | नगरम्                 | २४५ ( टि. ७ )        |
| दारग               | सारथिः              | ८९ (टि. ५)       | देवदत्त          | ग्रामे <b>शः</b>      | २८४,२८७              |
| दारुग              | ,,                  | ७८,८१,८२,९८      | देवदेव           | <b>ग्रामेशः</b>       | १८ <b>२,१९३,१९</b> ९ |
| दारुण              | शौकरिकः             | <b>२६</b> १      | देवपुत्त         | संख <b>रथापरनाम</b>   | ३०८,३०९              |
| दाह                | चौरः                | 998              | देवयदिण्ण        | ब्रह्मणः              | <b>२</b> ९           |
| दाहिण <b>डुभरह</b> | क्षेत्रम् २३        | ५,२८७,३१०,३१९    | देवरमण           | उद्यानम्              | ३२ <b>१</b> ,३२२     |
| दाहिण <b>भरह</b>   | ,,                  | 943              | देववण्णणी        | विद्याधरराज्ञी        | २४०                  |
| दाहिणस्यग          | पर्वतः              | 9 6 0            | देवसामपुर        | नगरम्                 | १८२ ( टि. २ )        |
| दिण्णग             | प्रद्युम्नस्यापरनाम | ९२               | देवानंदा         | राज्ञी                | ३३४                  |
| दिति               | राज्ञी              | १८५,१८६,१८८      | देविछ            | नैमि <del>त</del> िकः | २३१                  |
| दितिपयाग           | तीर्थम्             | १९२              | देवी             | राज्ञी                | ३४६                  |
| दिसचूछ             | विद्या <b>धरेशः</b> | ३३०              |                  | ध                     |                      |
| दिवायर             | देवः                | १९२,१९३          | धण               | सार्थवाहः             | ५०,५२                |
| विवायरदेव          | अमिततेजसः स         | ामन्तः ३१८       | ,,               | राजपुत्रः             | 908                  |
| दिवायरपभ           | ,,                  | ३१८              | ,,               | वणिक्पुत्रः           | ३३८                  |
| दिवितिलग           | नगरम्               | २३१,२४५          | धणअ              | दुर्गपालः             | ĘŦ                   |
| विष्वचृद           | देवः                | ३२४              | धणद              | इभ्यः                 | २६                   |
| दिसापोक्सिय        | तापसजातिः           | 9.9              | ,,               | देवः                  | 60                   |
| दिसासंवाह          | <b>त्रा</b> मः      | १४५              | घणदत्त           | सार्थवाहः             | 992                  |
| दीवसिष्ट           | नैमित्तिकः          | ३१७              | 37               | वणिक्                 | ३३३                  |
| दीहबाहु            | राजा                | ३५७              | धणदत्ता          | सार्थवाही             | २७                   |
| दुजोहण             | ,,                  | ८३,९३,९४         | धणदेव            | सार्थवाहः             | ५९,६०                |
| दुइंत              | राजपुत्रः           | ૧૫૪              | "                | <b>બ્રે</b> છી        | 998                  |

| नास                                     | किम् ?                                 | पत्रम्                                 | नाम                 | किम् १                             | पत्रम्                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| धणपुंजत                                 | चौरः                                   | <b>አ</b> ጻ                             | धन्मिह्यरियं        | प्रन्थः                            | २७                            |
| धणसित्त                                 | श्रेष्ठी                               | 998                                    | धरण                 | सप्तमो दशारः                       | ७७,३५८                        |
| <b>33</b>                               | वैश्यः                                 | 980                                    | *,                  | नागेन्द्रः                         | 9६३,9९२,२५२,                  |
| 39                                      | वणिक्                                  | २५७                                    |                     | २६२,२६४,३०५                        | ५,३०६,३१८,३२९                 |
| धगवति                                   | सार्थवाहः                              | ६१,६२                                  | धरणिजढ              | त्राह्मणः                          | ३२०                           |
| घणवती                                   | विद्याधरी                              | ३६७,३६८                                | <b>घरणिसे</b> ण     | राजपुत्रः                          | ३३४                           |
| घणवय                                    | राजा                                   | ३६४                                    | धाइसंद रे           | द्वितीयो द्वीपः                    | ११०,१७१,१७३,                  |
| धणवसु                                   | सार्थवाहः                              | २७,७२                                  | धायइसंड ∫           |                                    | , <b>३२</b> ६,३३४,३३ <b>६</b> |
| "                                       | सार्थवाहपुत्रः                         | ५९                                     | भारण                | वणिग्                              | <i>२९५</i>                    |
| **                                      | "                                      | ६२                                     | घारिणी              | जम्बूमाता                          | . <b>૨,૨५</b>                 |
| **                                      | वणिक्                                  | ३ 🛮 ३                                  | >>                  | पोतनपु <b>रेशप</b> क्री            | 9.9                           |
| धणसिरी                                  | जम्बृश्वश्रूः                          | Ę                                      | ,,                  | कुशामपुरेशराज्ञी                   | २७                            |
| ,,                                      | सार्थवाहपत्नी                          | ४९-५२                                  | <b>33</b>           | कौशाम्बीराजपत्नी                   |                               |
| ,,                                      | गायापतिमार्या                          | ५९                                     | "                   | उज्जयिनीराजप <b>न्नी</b>           |                               |
| "                                       | धम्मिल्लप्रशी                          | Vo                                     | "                   | मृगुकच्छे <b>श</b> पक्षी<br>———े—— | 80                            |
| ,,                                      | वसुदेवपत्नी                            | १९८,२८२,३६७                            | ,,                  | गजपुरेशपत्नी                       | 68                            |
| ,,                                      | राज9ुत्री                              | ३२८                                    | "                   | जनकराजपत्नी<br>मथुरेशपत्नी         | <b>२४१</b>                    |
| ,,,                                     | देवी                                   | ३२८                                    | ,,                  | मञ्जूरशपना<br>सुमेरराजपन्नी        | २८४                           |
| धरिणया                                  | दरिद्रपुत्री                           | 909                                    | ,,<br>धितिवर        | _                                  | 30 <i>5</i>                   |
| धर्चतरि                                 | सार्थवाहः                              | २३५–२३७                                | धितिसेणा            | श्रमणः<br>विद्याधरराजप <b>न्नी</b> | \$ <b>\$</b> \$               |
| धन्म_                                   | पश्चदशस्तीर्थकरः                       | १२८                                    | l _                 | राजा<br>राजा                       | ३३४<br>१८८                    |
| धम्मघोस                                 | चारणश्रमणः                             | ६८                                     | धुंचुमार<br>धूमकेउ  | देवः                               |                               |
| <b>धरमचक्</b>                           | धर्मचक्रम्                             | ३४१                                    | i ·                 | विमानम्                            | ८४,९१,९३<br><b>९१</b>         |
| भन्म <b>चक्र</b> वाळ<br>भन्मदास         | तपोविशेषः<br>श्रमणः                    | ३२६                                    | ध्मसिह रे           | विद्याधरः                          | 9३९,१४०, <b>१</b> ५०          |
| धम्मदंद<br>धम्मदंद                      | त्रमणः<br>चारणश्रमणः                   | 28                                     | धूमसीह ∫            | ।नथा ५८•                           | 143,100,130                   |
| यग्यन्य<br>धम्मपि <b>अ</b>              | श्रमणः                                 | २५७                                    |                     | न                                  |                               |
| धन्मसित्त                               | त्रमणः<br>सार्थवाहः                    | 88<br>88                               | नगई                 | राजा                               | 46                            |
| भग्म <b>रह</b>                          | श्रमणः                                 | <b>३३</b> १<br>४९                      | नस्थियवाय           | मतम्                               | २७५                           |
|                                         |                                        |                                        | नंद                 | चारणश्रमणः                         | 858.                          |
| "                                       | "<br>श्रेष्ठिपुत्रः                    | าร์ช                                   | "                   | सूपकारः                            | २११,२१३                       |
| <b>9</b> )                              | नारणश्रमणः                             | २५७                                    | , "                 | गोपः                               | ३६९,३७०                       |
| "                                       | अ <b>मणः</b>                           | २८६                                    | नंद्ण               | अमात्यपुत्रः                       | 36                            |
| "                                       |                                        | <b>३</b> २३                            | ·"                  | वणिक्पुत्रः                        | ३३८                           |
| "<br>धस्मिछ                             | "<br>तापसपुत्रः                        | २ <b>५२</b><br>३५३                     | नंदणगिरि<br>नंदणपुर | श्रमणः<br>नगरम्                    | ३२८                           |
| धिमाह                                   |                                        | १२२<br> त्रः राजा च २६                 | नंदणसुर<br>नंदणवग   | नगरम्<br>रैवतासन्ने वनम्           | 35 <i>5</i><br>52 o/o/        |
| *************************************** |                                        | , ५२-५५,५८,५९,                         | ,                   |                                    | ७७,८२<br>४१३,३२४,०७१,         |
|                                         |                                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,                  |                                    | २३५ (दि. ३)                   |
| ,,                                      | समुद्रदत्तसार्थवाहर                    |                                        | ,,                  | "<br>मेरुसत्कं वनम्                |                               |
| ,,                                      | ~@~*********************************** | 20                                     | ,,                  | TVULTE MIN                         | <i>२९९,३३</i> ९               |

| नाम          | किम् ?                   | पत्रम्       | ) नाम            | किम् १                       | पत्रम्               |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| नंदपुर       | नगरम्                    | ३०           | नवमिका           | दिकुमारी <sup>ं</sup>        | 960                  |
| नंदमती       | राज्ञी                   | २८७          | नवमिया           | शकाप्रमहिषी                  | ३२८                  |
| नंदा         | सार्थवाहपत्नी            | 992          | नहसेण            | राजा                         | ३५७                  |
| "            | परित्राजिका              | 949,947      | नाइक             | गाथापतिः                     | ۶۵                   |
| ,,           | दि <del>कु</del> मारी    | 960          | ,,               | ,,                           | २८३.                 |
| ,,,          | राज्ञी                   | २८७          | नाइका            | राष्ट्रीढपक्षी               | <b>२</b> १–२३        |
| नंदावत्त     | प्राणतकल्पे विमानम्      | ३२४          | नाग              | देवजातिः                     | q vs                 |
| नंदिग्गाम    | ग्रामः सन्निवेश <b>ख</b> | ४७१,६७१,१७१  | नागधर            | देवमन्दिरम्                  | ६५,८०,८१,३०७-        |
| नंदिघोसा     | शिला                     | २४०          | नागदुत्त         | राष्ट्रीढः                   | २१                   |
| नंदिणी       | राज्ञी                   | २८७          | "                | सार्थवाहपुत्रः               | E K                  |
| नंदिभूति     | त्राह्मणः                | ३२०          | नागद्त्रा        | धम्मि <b>सप्त</b> ी          | ६५,६६                |
| नंदिमित्त    | गोपः                     | ३३४          | "                | गाथापतिभार्या                | २८३                  |
| नंदिवच्छ     | बृक्षः                   | ३४१          | नागदिण्या        | सार्थवाहप <b>ली</b><br>नगरम् | ६५<br>३३८            |
| नंदिवद्यण    | श्रमणः                   | 64           | नागपुर<br>नागराय | नगरन्<br>देवः                | १२५, <b>१६३,२५</b> २ |
| नंदिवदणा     | दिकुमारी                 | 9 6 0        | नागवसु           | सार्थबाहः                    | Ę4                   |
| नंदिसेण      | ब्राह्मणपुत्रः ११४,५     | 194,990,996  | नागसिरी          | गाथापतिपुत्री                | ? 268                |
| ,,           | राजपुत्रः                | 333          | नागसेण           | वणिग्                        | 232,233              |
| "            | "                        | ३३४          | नागाहिव          | <b>धरणेन्द्रः</b>            | २६४                  |
| नंदिस्सर )   | अष्टमो द्वीपः            | ८७,९०,१५३,   | नागिंद           | ,,                           | <b>ξ</b> 4           |
| नंदीसर ∫     | जष्टना द्वापः            | १७१,२३६,३२८  | नागी             | नागकुमारदेवी                 | ३००                  |
| नंदुत्तरा    | दिक्कुमारी               | 9 ६ ०        | नाभि             | कुलकरः                       | <b>9</b> 4८,94९,9६9, |
| नमि          | एकविंशस्तीर्थकरः         | १११,२१४      |                  | •                            | 962,308              |
|              | _                        | २४५,२०९,३४८  | नामेय            | आद्यस्तीर्थकरः               | 395                  |
| "            | विद्याधरेशः १६३,         | १६४,१७८,१८६  | नारय             | देवः                         | १२७,१३०              |
| "            | राजपुत्रः                | ३०८          | ,,               | <b>उपाध्यायः</b>             | 965-953              |
| नसुई         | युवराजः .                | <b>৬</b> ९   | 33               | <b>प्रामेशः</b>              | 95३                  |
| "            | पुरोहितः                 | 926-939      | <b>&gt;</b> 7    | <b>7</b> 5                   | 95३                  |
| नयणचंद       | विद्याभरेषाः             | <b>२६४</b>   | नारय-सामि        |                              | ,८३–८५,९१,९३,        |
| नयरतिकय      | 27                       | ३३७          |                  |                              | ८,३२५,३५७,३६८        |
| नरगिरि       | राजा                     | <b>३</b> ५७  | निषाछोय          | नगरम्                        | <b>२५७</b>           |
| नरसीह        | विद्याभरेशः              | \$40         | निद्यामिया       | दरिद्रपुत्री                 | १७२–१७४,१७६          |
| नकदाम        | वणिक्                    | २९४,२९५      | नियडी            | नदी                          | ३३८                  |
| नकपुत्त      | राजा                     | २९६          | निसुंभ '         | विद्या                       | 954                  |
| निछणकेउ      | ,,                       | ३३१          | निस्सिरीय-}      | ब्राह्मणः                    | 993                  |
| निछणसह       | नगरम्                    | ९२           | गोषम ∫           | आक्ष-ा-                      |                      |
| निक्षणिगुम्म | भच्युते विमानम्          | 269          | निइयसत्तु        | राजा                         | २८६                  |
| निछिणिसभ     | नगरम्                    | 906          | नीळ .            | विद्याघरेशः                  | 960                  |
| निर्खणी      | महाविदेहे विजयः          | २६१          | नीळकंड           | विद्याधरेशपुत्रः             | 960,969,             |
| गिलणीसह      | नगरम्                    | ९२ ( हि. ३ ) |                  |                              | २०१,३०८              |

| नाम                                   | किम्!                              | पत्रम्                              | नास                             | किस्!                          | पत्रम्                 |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| गीकविरि                               | पर्वतः                             | 960                                 | पडमिणी                          | नर्तकी                         | . २८२                  |
| नीक्जसा                               | बसुदेवपत्नी १७४                    | :-9८ <b>9,२</b> ८२,३६७              | पश्चिमद्यग                      | पर्वतः                         | 94.                    |
| <b>गीकंत्र</b> ण                      | विद्याधरराजपत्नी                   | 960,969                             | पमुच )                          |                                | 68, <b>59</b> ~900,    |
| <b>99</b> '                           | 1,                                 | ३१०                                 | पज्जबसामि                       | कृष्णपुत्रः                    | 904,908,906,           |
| नीकंथर                                | विद्याधरेषाः                       | 960                                 | पज्जसिरि                        | _                              | <b>190</b>             |
| नीकवंत                                | पर्वतः                             | 3 4 4                               | पंचनदी संगम                     | प्रदेशः                        | २६४ (प. २५)            |
| नेगमेसि                               | देवः                               | ९७                                  | पंचयस                           | कृष्णस्य शक्कः                 | 90                     |
| नेमि                                  | द्वाविंशस्तीर्थकरः                 | <b>૭૭</b>                           | पंचसमग्रीव                      | विद्याघरेशः                    | 280                    |
| नेमिनारद                              | नारदः                              | ३६८                                 | पंचासग्गीव                      | <b>&gt;</b> >                  | 280                    |
|                                       | प                                  |                                     | पडिरूव                          | कुलकरः                         | 944                    |
| पंसुमूखिग                             | विद्याधरनिकायः                     | 968                                 | पढमाणुभोग                       | प्रन्थः                        | 3                      |
| पंसुमूखिगा                            | विद्या                             | १६४                                 | पंडिका }<br>पंडितिका }          | शय्यापालिका दार्स              | ी २१९,२२०              |
| पश्ड                                  | नगरम्                              | <i>३५५</i>                          | पंडिया                          | अम्बधात्री                     | 149                    |
| पर्हाण                                | 39                                 | 982                                 | पंडु                            | राजा                           | 198,358,354            |
| परमगह                                 | राजपुत्रः                          | ७४                                  | ् १७<br>पं <b>द्व</b> ग         | राजा<br>विद्याधरनिकायः         | 11974497447            |
| पडसरह                                 | वीतशोकेशः                          | २३,२४                               | पं <b>ड</b> ण<br>पं <b>ड</b> णी | विद्या                         | 958                    |
| **                                    | इस्तिनापुरे <b>शः</b>              | १२८                                 | पण्णा                           |                                | 968                    |
| **                                    | मिथिलेशः                           | २३६,२३७                             | पण्णगराष्ट्                     | <sup>५</sup> ,<br>धरणेन्द्रः   | 220                    |
| "                                     | कोलयरपुरेशः                        | ३५६,३५८,३६०                         | पण्णगबद्                        |                                | 963                    |
| "                                     | राजा                               | <b>३६</b> ४,३६५                     | पण्णगाहिव                       | "                              | 848                    |
| प <b>उमक्या</b><br>ए <del>क्किक</del> | राजपुत्री                          | ३२१                                 | पण्णत्ती                        | ,,<br>बिद्या <b>९२</b> -९)     | ,, <b>९६</b> –१००,१०८, |
| पडमसिरी                               | जम्बूप <b>ड़ी</b><br>भरिकसम्बद्धाः | Ę                                   | , , , , , ,                     |                                | ,३०८,३२९,३३०           |
| 3)                                    | धम्मिलराजपत्नी<br>सार्थवाहपत्नी    | ४० ।<br>२ <b>१</b> ९                | पसंकरा                          | नगरी                           | 390                    |
| "                                     | चक्रवर्तिभार्या                    | २३१,२३२,२३९<br>२ <b>३१,</b> २३२,२३९ | पभव                             | जम्बूशिष्यः राजपु              | •                      |
| <b>&gt;&gt;</b>                       | वणिक्पृत्री                        | 74117471747<br><b>75</b> 6          | -                               |                                | v-90,92-9 <b>Ę</b>     |
| <b>))</b>                             | वसुदेवप <i>न</i> ी                 | २६०,३६७<br>१६०,३६७                  | पभाकर                           | ·अमिततेजसः साम                 |                        |
| "<br>पडससेणा                          | जम्बूप <b>ली</b>                   | £ 40,540                            | पभावई                           | प्रतिहारी                      | 960                    |
| पडमा                                  | राजपुत्री                          | ३ <b>२१,३</b> २२                    | पभावती                          | विद्याघरराजपनी                 | 938                    |
| पडमाबई                                | धन्मिल्लराजप <b>ली</b>             | <b>ξ</b> \$, <b>0</b> 0             | "                               | वसुदेवपनी                      | ३०८                    |
| 3)                                    | कृष्णपत्नी                         | 96                                  | >>                              | ,,,                            | ३५१,३५२,३६७            |
| 1,                                    |                                    | x-२06,२८२,३६º                       | पंभास                           | तीर्थम्<br>—                   | ७९,१८६,३४०             |
| परमाचती                               | जम्बृश्वभूः                        | •                                   | प्रस्थवण                        | वनम्                           | १८६,२२७                |
| >>                                    | विकुमारी                           | 940                                 | पथाग                            | तीर्थम् नगरम्                  | ¥₹,                    |
| 11                                    | सार्थवाहपनी                        | 295                                 | Trainer                         | g)==03                         | 957,957,704            |
| 11                                    | वसुवेवपनी                          | <b>३</b> ५६,३५८-                    | पयावह                           | पातनपुरशः २७६<br>दक्षराजापरनाम | ,२७७,३११-३१३           |
|                                       |                                    | 360,360                             | ***                             | दशराजापरनाम<br>नैमिस्तिकः      | ३५०                    |
| 11<br>11                              | षणिक्पली<br>श्रामः                 | २९६ ( टि. २ )                       | पयाबङ्सम्म<br>परमभागवड          | गल।तकः<br><b>धर्मः</b>         | १४८                    |
| पडिम <b>िलेड</b>                      | ત્રાષ:                             | २५३,२५५,३१५-<br>३१७,३३८             | पद्मसमाम                        | प्र <del>ा</del> मः            | ¥\$                    |
|                                       |                                    | 410,446                             | । नकायनान                       | न।प•                           | 25                     |

| नास                  | किम्?                   | पत्रम्              | नाम                    | किम् ?                            | पत्रम्                               |
|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| पद्मासपुर            | <b>प्रामः</b>           | 198                 | पीइकर                  | प्रैवेयके विमानम्                 | २५७,२५८                              |
| प <b>श्चन</b>        | <b>दा</b> सः            | ३१                  | ,,                     | राजा असणस                         | २५८ (हि. ६)                          |
| प्रवण                | राजा                    | १५७ ( हि. ३ )       | पीइंकर                 | 1)                                | 246                                  |
| पवणवेग               | सचिवः                   | १२२,१२३             | पीइवद्रणा              | विद्याघरराजपनी                    | 906                                  |
| **                   | विद्याधरेशः             | २१५                 | पीड                    | राजपुत्रः                         | 744                                  |
| <b>33</b>            | राजपुत्रः               | ३३०,३३१             | पीति <b>क</b> र        | चारणश्रमणः                        | र १३                                 |
| पवणवेषा              | तापसी                   | ३२३                 | ,,,                    | राजा श्रमणश्च                     | २५८ ( हि. ६ )                        |
| प्रवर्ष              | विद्या                  | 968                 | पीविंकर                | <b>33</b>                         | २५९                                  |
| पद्यपुष              | विद्याधरनिकायः          | 168                 | पीतिदेव                | "                                 | २२३                                  |
| पण्डम रे             | <b>उपा</b> ष्यायः       | 950-953,340         | पीतिमती                | राज्ञी                            | <b>३३३</b>                           |
| पष्ययग ∫             | <b>७</b> नाऱ्नायः       | 130-134,430         | पुक्सरद                | क्षेत्रम्                         | ३२१                                  |
| पसंतवेग              | <b>चारणश्रमणः</b>       | २९८,३००,३०५         | पुरसरवर                | ,,,                               | ३२८,३३६                              |
| <b>एसचचंद</b>        | राजर्षिः                | 9६-२०,२६            | पुरसङ्बती              | ् वि <b>याधर्</b> राजपनी          | <b>२१५</b>                           |
| पसेणइ                | कुलकरः                  | 946,989             | पुंडव                  | विद्याधरेशः                       | <b>२११,</b> २१२                      |
| पहंकर                | राजा                    | <b>२</b> २१         |                        | _                                 | ,२१६,३६४,३६५                         |
| पहंकरा               | नगरी                    | १७७,२५७             | <b>पुंड</b> रगिणी      | वापी                              | ्२४०                                 |
| ,,                   | सार्थवाहपत्नी           | 229                 | "                      | राशी                              | २८१                                  |
| पहरणावरणि            | विद्या                  | 396                 | **                     | दिकुमारी                          | 14.                                  |
| पहसियसेण             | विद्याधरराजपुत्रः       | 906                 | "                      | नगरी                              | 909,908                              |
| पहु                  | प्र <b>भवलपु</b> श्राता | · •                 | पुंडरिगी               | दिक्कुमारी                        | १६० ( डि. ३ ,)                       |
| पाणय                 | दशमः कल्पः              | ३२४                 | पुंचा                  | वसुदेवपनी २१३                     | ,२१७,२८२,३६७                         |
| पाछय                 | विमानम्                 | 960                 | पुण्णचंद               | राजपुत्रः                         | २५४,२५५,२५७                          |
| पिंगका               | <b>जु</b> नी            | ८९,९०               | पुष्णभ <b>र</b>        | <b>चैलम्</b>                      | 15                                   |
| "                    | <b>पुरोहितप</b> नी      | २५३                 | "                      | श्रेष्ठिपुत्रः                    | 69,90                                |
| पिप्पछाय             | याज्ञवल्क्यपुत्रः       | 949-943             | "                      | राजा                              | २५५                                  |
| पियंगुप <b>ह</b> ण   | नगरम्                   | 984                 | पुण्णास                | उपाध्यायः<br>सम्बद्धे वियासम      | २०१,२०२                              |
| पियंगु <b>सुंदरी</b> | वसुदेवपनी               | २६५,२८१-२८३,        | युष्कक                 | अच्युते विमानम्<br>विकाशसम्बद्धाः | 269                                  |
| <b>30</b> 0          | <del>-</del>            | ०,३०६,३०८,३६७       | पुष्फक्डा              | विद्याधरराजप <b>नी</b>            | 989<br>280                           |
| पिववंसणा             | गणिणी                   | 90                  | पुष्पकेड               | चक्रपुरेशः<br>विजयपुरेशः          | २ <b>१९,</b> २२•<br>२८४, <b>२</b> ८५ |
| 39                   | श्रेष्ठिपुत्री          | 998                 | **                     | नगरम्                             | 720                                  |
| "                    | वापी                    | ३३०                 | "                      | चारणश्रमणः                        | 395                                  |
| "                    | वसुदेवपभी               | ३६७                 | "<br>पुष्फ <b>च्छा</b> | राश                               | १८७                                  |
| <b>पियमती</b>        | राशी                    | <b>६</b> 9          | पुण्कदंत               | राजा                              | १८७                                  |
| <b>पियमित्रा</b>     |                         | <b>३३३,३३६,३३</b> ९ | प्रण्डवंता             | राशी                              | 295,220                              |
| पिवसेणा              | "                       | 333                 | ` '                    | राजपुत्री                         | <b>264-26</b>                        |
| वि <b>द्युष</b>      | "<br>राजा               | 340                 | "                      | राजी<br>राजी                      | 266                                  |
| पिदियासव             | श्रमणः                  | २५८                 | "<br>पुण्कमा <b>टा</b> | रे<br>दि <b>कु</b> मारी           | 945                                  |
|                      |                         | <b>३</b> ३३         | पुण्कवती               | रासी                              | २८४                                  |
| ग <b>्र</b>          | "<br>उदावम्             | २०३                 |                        | श्रेष्टिपनी                       | 65                                   |

| नाम                  | किम् <sup>?</sup>           | पत्रम्    | नाम         | किम् <sup>?</sup>    | पत्रम्      |
|----------------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
| पुरंगम               | मार्ग <b>ज्ञः</b>           | 986,988   | बंधुमती     | वसुदेवपत्नी          | २७९–२८३,    |
| पुरच्छिम-{           | धातकीखण्डीयं क्षेत्रम्      | २६१       |             |                      | २८८,३०६,३६७ |
| अवरविदेह र्          | •                           |           | बंधुसिरी    | श्रेष्ठिनी           | २ ७९        |
| पुरस्थिमरुयग         |                             | 960       | बब्दर       | जनपदः                | 986         |
| पुरिमतास             | अयोष्यायाः शाखापुरम्        |           | वञ्बरी      | नर्तकी               | ३२५         |
| पुरिसपुंडरीय         |                             | २४०       | बंभत्यल     | ?                    | 9 ६ ५       |
| पुरिसपुर             | नगरम्                       | ३०९       | वंभदत्त     | <b>उपाध्यायः</b>     | १८२,१९३     |
| पुरिसाणंद            | विद्याधरेशः                 | ६८        | वंभक्षोग    | पश्चमो देवलोकः       | ३,२५,१६९,   |
| पुरिसुत्तम           | वासुदेवः                    | २६५       |             | २२३,                 | २६१,२८७,३३६ |
| पुरुहूय              | विद्याधरः                   | २९२       | वंभवहेंसय   | पश्चमकल्पे विमानम्   | २८७         |
| पुछिण                | राजा                        | ३५७       | बंभिंद      | पश्चमकल्पेन्द्रः     | २०,२५,२८७   |
| पुब्दक               | "                           | 944       | वंभिलजा     | श्रमणी               | २८८         |
| पुष्यविदेह           | धातकीखण्डे क्षेत्रम्        | 909       | बंभी        | ऋषभदेवपुत्री श्रमण   | ीच १६२,     |
| "                    | जम्बृद्वीपे क्षेत्रम् ३२४,  | ३२६,३२९   |             | 9६३,९                | १८३,१८७,१८८ |
|                      | ३३०,१३३,३३५,                | ३३८,३४६   | बल          | देवः                 | २९९,३००     |
| पुहवी                | दिकुमारी                    | 960       | बलकूड       | मेरोः शिखरम्         | २९९         |
| ,,                   | राज्ञी                      | ३३४       | बढदेव       | वसुदेवपुत्रः         | ०७,११२,२७   |
| पुहवीपइ              | राजा                        | ३५७       | ,,          | पर्वतः               | 393         |
| पुद्दवीसेणा          | राज्ञी                      | ३३४,३३५   | ,,          | त्रिपृष्ठबृहद्धन्धुः | ३१२         |
| पूरण                 | अष्टमो दशारः                | ७७,३५८    | "           | अपराजितऋहद्वन्धुः    | <b>३</b> २६ |
| पूसदेव               | वणिक्                       | २९६       | बलभद्द      | ऋषभवंशीयो राजा       | ३०१         |
| पूसिमत्त             | ,,                          | २९६       | ,,          | <b>अमणः</b>          | ર ૧૬        |
| पोक्खकपाल            | राजा                        | १७६       | बछविरिय     | ऋषभवंशीयो राजा       | ३०१         |
| पोक्खलावई            | विजयः जम्बूद्वीपे क्षेत्रम् |           | बळसीह       | राजा                 | ३०६         |
|                      | १७१,१७७,३२१,३३३,            | ३३५,३४४   | "           | विद्याधरपुत्रः       | 349         |
| "                    | नगरी                        | ७८,३५१    | बलाहगा      | दिक्कुमारी           | १५९         |
| पोंडरगिणी            |                             | १७४,१७६,  | बलि -       | विद्याधरेशः          | २४०         |
|                      | १७७,३२१,३३३,                |           | बहस्सइ      | त्राह्मणः            | ११२         |
| पोम्मसिरी            |                             | ( टि. ३ ) | बहस्सतिसम्म | नैमित्तिकः           | 960         |
| पोयणपुर              | नगरम् १७,१८,२०,             |           | बहुकेडमंडिय | नगरम्                | २३१         |
|                      | ,,२९५,३११,३१४–३१६ <u>,</u>  | ३५३,३५४   | बहुरय       | <b>प्रामखा</b> मी    | १९३         |
| पोचणासम              | कृत्रिममाश्रमनाम            | 96        | बहुरूव      | नटः                  | <b>२</b> ९२ |
| पोरागम               |                             | २५९,३५२   | बहुरूवा     | विद्या               | 958         |
| • A.                 | ्र फ                        |           | बहुला       | सार्थवाही            | 98          |
| फागुनंदी<br>         | गोपः<br>                    | २९७       | बहुस्सुय    | मन्त्री              | ३१०         |
| कुछिंगसुह            | <b>পশ্ব:</b>                | 988,200   | बारगा       | द्वारिका नगरी        | ८२          |
|                      | <b>ब</b>                    |           | बारवती      | नगरी                 | ६५,०२,७७    |
| <b>बंधणमोयणी</b><br> | विद्या                      | ३१८       |             | ८४,९३,९४,९७,         |             |
| वंधु                 | <b>उप्रसेनपुत्रः</b>        | 199 }     | बाक्चंदा    | वसुदेवपत्नी २५१,     | १६४,२६५,२६७ |

| नाम               | किम् ?            | पक्स्                                     | नाम                       | किम्?                      | पत्रम्                           |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| बाहुबछि           | ऋषमदेवपुत्रः      | 157-164,                                  | मस्यच्छ                   | नगरम्                      | as                               |
| _                 | •                 | 964-966,208                               | भवद्व                     | राष्ट्रीढः श्रमण           |                                  |
| विंदुरोज          | राजपुत्रः         | <b>३२०-३२</b> ३                           | भवदेव                     | וי וי                      | ₹0₹                              |
| विद्वीसण          | वासुदेवः          | १७५                                       | भागवड                     | धर्मः                      | 75                               |
| <b>पुर्वि</b> सेण | राजपुत्रः         | 56,900-908                                | भागीरहि                   | सगरचकिपौत्रः               | ३०४,३०५                          |
| <b>नुदिसे</b> णा  | गणिकापुत्री       | २५९,३६०                                   | भागीरही                   | गङ्गानदीनाम                | ३०५                              |
| <b>इं</b> स       | विद्वान्          | 962,953-954                               | <b>)</b>                  | विद्याधरेशपती              | <b>₹</b> ५१,₹६८                  |
|                   | भ                 |                                           | भाणु                      | •                          | ₹ <b>,</b> 9४४,9५०,9५₹           |
| भगवयगीया          | प्रन्थः           | 40                                        | "                         | राजा                       | ३५७                              |
| भइ                | सार्थबाह:         | 895                                       | भाणु ह                    |                            | •                                |
| <b>3</b> )        | राजा              | ३५७                                       | भाणुकुमार                 | कृष्णपुत्रः ५४,५           | ६,१०५–१०७,१०९                    |
| <b>स</b> ङ्ग      | <b>महत्तरः</b>    | ۷۹ ا                                      | भाणुदे <del>व</del>       | भगितते <del>ज्याः</del> सा | मन्तः ३१४                        |
| <b>7</b> 1        | महिषः 🤏           | <b>&amp;&amp;,२७</b> ०,२७३,२७४,           | भाणुष्पह                  | अमितवेजसः सा               |                                  |
| _                 | _                 | २७८                                       | मा <b>णुवे</b> ग          | "                          | <b>₹</b> 96                      |
| भ <b>र्मित्र</b>  | सार्यवाहः         | २५३,२५५                                   | भाणुखेण                   | ,,<br>33                   | 396                              |
| भइमित्रा          | वसुदेवप्रजी       | ३५५,३६७                                   | भामरी                     | <b>बिद्या</b>              | <b>₹</b> 9\$                     |
| <b>भ इसाक</b>     | वनम्              | २१३                                       | भारह                      | क्षेत्रम् ७१               | r,२ <b>६</b> १,२६४, <b>२७</b> ५, |
| 27                | राझी              | 199,198                                   |                           | · ·                        | <b>₹,</b> ₹₹६,₹₹८,₹४५            |
| ,,                | श्रेष्ठिनी        | 9 ३ ३                                     | भिगु                      | नैमित्तिकः                 | 155                              |
| ,,                | दि <b>कु</b> मारी | 940                                       | 1)                        | पुरोहितः                   | १२४                              |
| "                 | राज्ञी            | २ ७ थ                                     | <br>भीम                   | राजा                       | 50                               |
| "                 | दीवारिकपत्नी      | 765                                       | "                         | "                          | 964                              |
| ))<br>            | राज्ञी            | ३५५                                       | "<br>भीमघोस               | "<br>विद्याधरेशपुत्रः      | 316                              |
| अ <b>हिकपुर</b>   |                   | 198,305,866,340                           | भी <b>माडवी</b>           | भटवी                       | <b>३</b> २८                      |
| भरह               | राजा              | F 0 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | भीसण                      | राजा                       | 964                              |
| "                 |                   | २९,१६२,१६३,१७८,<br>-                      | भीसणाडवी                  | भटवी                       | cr (a.e)                         |
|                   | 764-166,4         | ०२,२३४,३०१,३०४,                           | <b>भुमापुड</b>            | चौरः                       | 264                              |
|                   | ZULVILLUS         | 1995,205<br>VYC CYC PYC ''                | भूमीतुंदग                 | विद्याधरनिकायः             | 968                              |
| ,,                | दशरथराचपुत्र      | ; २४९,२४२,२४४,<br>२४५                     | भूमीतुंखवा                | विद्या                     | 3.4.4                            |
| मरह )             |                   | 10.3                                      | मूय                       | देवजातिः                   | 93•                              |
| भरहवास }          | क्षेत्रम् ५,३     | (४,८५,८७,९३,९०३,                          | भूषस्मणा                  | <b>अ</b> ठवी               | CX,334                           |
| <b>अरहत्रिजय</b>  |                   | 90,940,945,963,                           | <b>भू<del>परप</del>णा</b> | ,,                         | ३२३,३ <b>२</b> ६                 |
|                   | 106,963,9         | ८६,२०२,२३३,२३४,                           | भूयकाइय                   | देवजातिः २४                | 4,208,292,226                    |
|                   | २३८,२३५,३         | ¥4,₹¥0,₹४९,₹५ <b>१</b> ,                  | मेसव                      | राजा                       | # <b>e</b> ,}{\$                 |
|                   |                   | 16,254-255,245,                           | भोगंकरा                   | दिकुमारी                   | 94\$                             |
|                   | -                 | 9,208,204,290,                            | भोगमालिणी                 | परिचारिका                  | 9•3:                             |
|                   | -                 | १३,३२५,३३४,३३६                            |                           | दि <del>ष</del> ुंमारी     | 94%                              |
| _                 |                   | *4` <b>5</b> *€`5*0`5€*                   | भोसबद्वण                  | श्रमणः                     | ₹ <b>₹</b> *\$                   |
| व०                | 使o Yo             |                                           |                           |                            |                                  |

| नाम                        | किम् ?            | पत्रम्                      | नाम               | किम्?                    | पत्रम्                              |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>गोग</b> षती             | <b>दिकु</b> मारी  | 949                         | मंदर .            | <b>चौर्सेनानीः</b>       | ৩५                                  |
| मोजकर                      | नगरम्             | 69,56,900                   | 39                | श्रमणः                   | 998                                 |
| भोष }                      | •                 |                             | >>                | मेरुपर्वतः               | १२९ (हि. १),१६१,                    |
| भोषवन्ही ∫                 | राजा              | <b>99</b> 9,३५८             |                   |                          | ,२१४,३२९,३३४,३४४                    |
|                            | म                 |                             | ."                | राजपुत्रः                | <b>१६४</b>                          |
| मह्सायर                    | राजपुत्रः         | ९८                          | मंद्रस्व          | चौरः                     | 998                                 |
| "                          | स्थविरश्रमणः      | २५९                         | <b>मंदोद्</b> री  | प्रतीहारी<br>            | 966,966,968                         |
| म <b>ऊरग्गीष</b>           | विद्याभरेशः       | २७५                         |                   | रावणपत्नी                | २४०,२४१                             |
| मक्टय                      | प्रतीहारमित्रम्   | २८९,२९०                     | सम्मण             | वणिक्पुत्रः<br>विद्याधरः | <b>२९४,२९५</b>                      |
| मगहा                       | जनपदः             | 2,3,29,28,                  | मय<br>मयणवेगा     | _                        | 989<br>982 382 182 262              |
|                            | रष,८५,११३         | , <b>998,</b> 286,284,      | - संयंभवता        | <b>पश्चदपपला</b>         | २३०,२४५,२४६,२४९,<br>२५०,२६४,२४२,३६७ |
| THE THE                    | ग्राच्याने जगराग  | ३०५,३२०,३५०                 |                   | राज्ञी                   | 334                                 |
| मगहापुर<br>सघवं            | राजगृहं नगरम्     | २,१६,२०,५४<br>१८५           | "<br>मयरा         | विद्याध <b>रेश</b> पद    |                                     |
|                            | राजा<br>चक्रवर्सी | 127<br><b>2</b> 38          | मयूरग्गी <b>व</b> | विद्याधरेशः              | 390                                 |
| "<br>मंगळाव <b>ई</b>       | _                 | ्र<br>,३ <b>२९</b> –३३१,३४६ | मरीइ              | दूतः                     | <b>३</b> ११,३१९                     |
| मगळाव <u>र</u><br>मंगळावती | राज्ञी            | 900                         | मरुदेव            | कुलकरः<br>कुलकरः         | 946                                 |
| सच्छ                       | रासा              | ३५७                         | मरुदेवा )         | _                        | 942.948 969.                        |
| मंजुका है                  |                   | 4 10                        | मरुदेवी           | ऋषभदेवमात                | 1 963,296                           |
| मंजुडिया                   | धात्री            | २९८                         | <b>मरुभृ</b> ह    | प्रामखामी                | 993                                 |
| मणिकंठ                     | विद्याधरेशपुत्रः  | ३३२                         | मरुभूइग )         | Marie .                  | 200 100 100 100                     |
| मणिकुंडक                   | ,,                | ३२१ (टि. १०)                | मरुमोइग 🕽         | श्रेष्ठिपुत्रः           | १३४,१३५,१३८,१४२                     |
| मणिकुंड छि                 | 2)                | 329,332                     | मरुमती            | राज्ञी                   | 46                                  |
| मणिकेड                     | 33                | <b>३</b> २ <b>२</b>         | मरुमरुअ           | <b>प्रामस्वा</b> मी      | १९३                                 |
| मणिचूछ                     | देवः              | ३२४                         | मञ्जा             | राज्ञी                   | ३३२                                 |
| मणिसायर                    | पर्वतः            | ३३०                         | मिछ               | एकोनविंशस्त              |                                     |
| मणु                        | विद्या            | 968                         | सहत्थ             | रावणस्य वैमा             | त्रियो आता २४०                      |
| मणुपुष्वग                  | विद्याधरनिकायः    | १६४                         | महर }<br>महरि }   | मन्त्री                  | २३५,२३८                             |
| मणोरम                      | <b>उ</b> थानम्    | २०,८५,१७३                   | म <b>ह</b> सेण    | राजा                     | २०६ ( टि. ४ )                       |
| 29                         | पर्वतः            | ३४६                         | महाकच्छ           | राजपुत्रः                | 963                                 |
| मणोरमा                     | विद्याधरेशपदी     | 940                         | महाकार            | देवः                     | 949,9 <b>८</b> ९,9९9,9९३            |
| 2)                         | राज्ञी            | ·                           | "                 | मेषः                     | ३३४                                 |
| मणोरह                      | सार्थवाहपुत्रः    | २१९                         | महागिरि           | राजा                     | ३५७                                 |
| मणोहरी                     | राज्ञी            | 9 04                        | महाघोस            | विद्याधरेशपुत्र          |                                     |
| "                          | ),<br>-00         | ३३३                         | महाजक             | विद्या                   | ३१८ ( टि. ४ )                       |
| मचकोकिछा                   | प्रतीहारी<br>     | 923                         | <b>सहाजस</b>      | ऋषभषंशीयो                |                                     |
| मत्तिकावती<br>             | नगरी<br>          | ३६८                         | महाजाछवती         | विद्या                   | १६४,२४४ ( हि. ९ )                   |
| <b>म</b> दिरा              | जाह्मणी<br>       | ३५५                         | महाजाछविजा        | ,,                       | 396                                 |
| म <b>री</b>                | राज्ञी            | 999,998,346                 | <b>महाजा</b> छिणी | "                        | ३१८                                 |
| मंचरा                      | दासी              | २४१                         | महाभण             | गाथापतिः                 | 80                                  |

| व्यक्त             | किस् !                        | वजम्               | नाम                             | किम् !              | काम्                          |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| मीसकेसी            | दिकुमारी                      | <b>91.</b>         |                                 | ₹                   |                               |
| कुनिवृत्ता         | सायेबाही                      | २९४                | रङ्सेणिया                       | गणिका               | 345                           |
| सुनिसुम्बय         | विंशतितमसीयंक्टः वर           | ,208,286           | श्यसस                           | वेवजातिः            | 12-                           |
| <u>उ</u> निधेष     | श्रमणः                        | 704                | श्विखया                         | श्रमणी              | <b>FINE</b>                   |
| शुणीचंद            | 7)                            | ३२०                | रंगप्रसमा                       | गणिका               | 7,0%                          |
| स्ट                | राजा                          | Sna                | <i>হ</i> জগুৰ                   | दुर्गतः             | 774                           |
| सुक्रवीरिय         | विद्या <b>घरनिका</b> मः       | 958                | रहरू                            | राष्ट्रीढजातिः      | 40,41                         |
| मुकसीरिया          | विद्या ं                      | 368                | रहबद्धण                         | राजा                | 45                            |
| सेषकुमार           | देवजातिः                      | * <b>79</b> 4      | रचवती                           |                     | २९५,२२०,२८२,३५७               |
| जेक्नाय            | राजा १३०                      | -२३९,२३५,          | रमणिज                           | विजयः               | ३२४,३१६,३३८                   |
|                    |                               | २३८-२४०            | रमणिजिय                         | <b>प्रामः</b>       | *464                          |
| मेचरह              | 38                            | 778                | रंभा                            | अप्सरः              | १३०,३३२                       |
| सेपा               | <b>अ</b> प्सरः                | 430                | रयणकरंडय                        | उद्यानम्            | 909                           |
| मेष                | राजा                          | 96                 | स्यंगकाय                        | चक्रवर्ती           | १२१,१२२                       |
| <b>)</b> ;         | पर्वतः १६४,१८                 | ₹, <b>२९</b> ९,३४० | रयणदीव                          | द्यीपः              | 989                           |
| "                  | <b>त्रामणीः</b>               | <b>સ્કુ</b> પ      | रयणपुर                          | नगरभ्               | 194, <b>196,244,21</b> 0,     |
| <b>नेक्</b> माछि   | मथुरेशः                       | २६४                | )                               |                     | ३२०,३२२,३३३                   |
| "                  | - <del>युमन्दिरपुरेशः</del>   | ३३२                | रयणप्पभा                        | नरकः                | 993,200                       |
| मे <b>इक्</b> ड    | नगरम्                         | 67,53              | रयणमाला                         | राज्ञी              | २५ <i>७,</i> २६१              |
| मेहंकरा            | दि <del>ड</del> ुमारी         | 949                | "                               | ,,                  | ३८६                           |
| मेहजव              | विद्याधरराजपुत्रः             | ξυ                 | ,,                              | <b>,,</b>           | ३२९                           |
| मेहनाथ             | विद्या <b>धरेशः</b>           | ३२९                | स्थणबालुया                      | नदी<br>             | ११४३( हि. ६ )                 |
| नेहनाद             | देवः                          | 229                | रयणसंचय                         | नगरम्               | २१५,२९२,३२९,३३२               |
| मेहमाद्या          | <b>ध</b> म्मिह्नप <b>नी</b>   | şe                 | रयणाउद्                         | राजा                | <b>२५८,२६०,२६१</b>            |
| मे <b>इ</b> माछिनी | दिकुमारी                      | 949                | स्यणावली                        | तपः                 | <b>₹</b> ₹9                   |
| **                 | विद्याघरराज्यकी               | 390                | रयतवा <b>खु</b> या<br>रक्सेणिया | नदी<br>नर्त्तकी     | 143                           |
| "                  | गगनव <b>ल्लामुन्देता क</b> री | 485                | l .                             |                     | <b>२८२</b>                    |
| मेहसुद             | देवजातिः                      | 905                | रविसेण<br>रस्सिवेग              | युवराजः             | 46<br>Store (710 a            |
| मेहरह              | चद्भवंशीयो राजा               | 966                | रास्सक्य                        | विद्या <b>धरेस</b>  | • •                           |
| ))                 | शान्तिजिनजीनो शाला            |                    | **                              | _                   | •                             |
| 33                 | देवः                          | 340                | रहणेउरच <b>क</b> -<br>वाक       | नै नक्स्म्          | 9६४,२७६,३१०,३१७,              |
| मेहबती             | दिकुमारी                      | :9 <b>4</b> 4      | .स.चे<br>सहस्रेण                | )<br>अञ्चलकः        | 39 <i>6</i>                   |
| संस्थारण           | पमद्भरानगरीशविद्याधः          |                    | रहावत                           | राजपुत्रः<br>पर्वतः | રે રે રે,વેનેલ<br>સમ્મા,રે ૧૨ |
| . 13               | <b>गत्रनवस्त्रमपुरेशः</b>     | 375                | श्च                             | नवराः<br>जलकेली जा  |                               |
| मे <b>ट्डे</b> ण   | विद्यासनेहाः                  | je er              | 1                               | 44 45 M(\$1 42)     | ₹ <b>4</b> €                  |
| 4,                 | राजा                          | २०६-२०८            |                                 | <b>यसम्बद्धाः</b>   |                               |
| #)                 | राजपुत्रः                     | 222,225            | "                               | पर <b>ञ्</b> रामो   |                               |
| अरे <b>षणी</b>     | विद्या                        | v                  | श्चकण्हा                        | राज्ञी              | #43-544 Wen                   |

| ं अवस                     | किम् ?                                      | क्त्रम्                | माम                       | किम् !                    | क्रम्                      |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| रासण                      | प्रतिवासुदेवः                               | 530-53d                |                           | ङ                         |                            |
| हामदेव                    | <b>इ</b> भ्यः                               | JAR.                   | क्रमसण                    | वासुदेवः                  | ₹ <b>४\$</b> ≔₹ <b>४</b> ५ |
| <b>ाप</b> गिष्ट           | नगरम्                                       | २,३,२४७,३४९            | <del>क्रम्स</del> णा      | कृष्णपत्नी                | 10%                        |
| रामपुर                    | 29                                          | 376                    | <b>एंका</b>               | द्वीपः                    | 111,840                    |
| हा <b>यसुप्र</b>          | यज्ञः                                       | 958                    | <b>संदा</b> पुरी          | नगरी                      | 240,28£,838                |
| <b>राक्ण</b>              | प्रतिवासुदेवः                               | २४० ( टि. ३ )          | कच्छिमती                  | राशी                      | 386                        |
| राष्ट्रक                  | इभ्यपुत्रः                                  | 65-66                  | <b>3</b> )                | <b>39</b>                 | 145                        |
| रिष्ठ                     | पममकल्पे विश्वान                            | म् २२३                 | क्रिक्टवती                | दिकुमारी                  | 350                        |
| रिङ्वनेमि                 | राजा                                        | ३५७                    | <b>कंतग</b> हंद           | क्षाती हनः                | 904                        |
| रिह्यपुर                  | नगरम्                                       | ७८,३६४,३६५             | <b>कंतय</b>               | क्षः कल्पः                | 144,246,259                |
| रिद्वाम                   | पश्चमकल्पे विमानम                           | रू १८७                 | <b>छ्टि</b> षंगय          | सार्थवाहपुत्रः            | <b>%,</b> ¶ =              |
| रिबुदमण                   | शत्रुदमनापरनामा                             | राजा ५५,६१             | 75                        | •                         | アルマーテック・アッカ                |
| रिसीदचा                   | राजपुत्री                                   | २९८-३००                | क्रकियसिरी                | वद्धदेवपमी                | 242,242,240                |
| रमसमूखिगा                 | विद्या                                      | 958                    | <b>छकिया</b>              | राज्ञी                    | 5                          |
| रुग्समुखिष                | विद्याघरनिकायः                              | 968                    | <b>क्व</b> णसमु <b>र्</b> | ससुद्रः                   | 990,249,284                |
| रुइदुत्त                  | नाहाणः                                      | 197,993                | <b>ड्यु</b> णिका          | दासी                      | 295,220                    |
| 2,                        | सांयात्रिकः १४५                             | ( टि. ९ ) १४७-         | कोकसंदरी                  | विया सामाजपानी            | <b>३</b> १५                |
|                           |                                             | 985                    | कोहगाक                    | नगरम्                     | 908,906                    |
| रुपणाभ                    | राजपुत्रः                                   | 300,906                | छोहिषक्स                  | यक्षः                     | २७५,२७८,२७९                |
| रुप्पि                    | ,,                                          | 60,69,96-900           |                           |                           |                            |
| रुप्पिणी                  |                                             | ८० <b>–८४,९१–</b> ९३,  | वंसगिरि                   | पर्वतः                    | 95.0                       |
|                           |                                             | 4-96,900,909           | वंसकप                     | विद्या <b>धार्गिका</b> भः | 34*                        |
| ह्यक                      | पश्चमकल्पे विमान                            |                        | वंसच्या                   | विद्या                    | 368                        |
| ,,                        | द्वीपः पवर्तेश्व                            | 945,9६०                | वङ्ग्जंभ                  | राजपुत्रः                 | uu 1-80 P                  |
| <b>ख्यगसद्दा</b>          | दिकुमारी                                    | 960                    | वहरदत्त                   | चऋषर्सी                   | ₹.₹                        |
| रुषगा                     | 9,                                          | 960                    |                           | श्रमणः                    | 244                        |
| रुपंगा }                  | <b>)3</b>                                   | १६० (हि. ५)            | ः<br>बहरदाढ               | विद्याधरेषाः              | २६२                        |
| रुपंसा ∫                  |                                             | ·                      | वहरनाम                    | राजा                      | 945                        |
| रुद्धिर<br>क्रयगावती      | राजा<br>दि <del>क</del> ुमारी               | ७८,३६४-३६६<br>१६०      | "                         | चकवर्ती                   | 900,906                    |
| रूपगायता<br>रे <b>शका</b> |                                             | मिच २३७,२३८            | वहरपुर                    | नगरम् •                   | 128,224                    |
| रेवह                      | राणुआ साम्यक्त<br>वणिकृ                     | <b>₹\$</b> 4           | वहरबाहु                   | राजा                      | j.d.n                      |
| रेवई                      | राज्ञी                                      | <b>9</b> 6             | वहरमाकिनी                 | राशी                      | 434                        |
| -                         | रासा<br>श <b>हान्द्री</b>                   | 268                    | ,,                        | विद्याघरी                 | 336                        |
| ''<br>'रेवर्ती            | राष्ट्रीढप <b>ली</b>                        | <b>સ•,</b> ૨૧          | वहरतेष                    | चकदर्स                    | 409,944-94W                |
|                           | राष्ट्री <b>जनमा</b><br><b>क्युवेबपक्षी</b> | ३६७ (हि.८)             | ब्रह्साणर                 | सार्थ <b>वाहः</b>         | २३५–२३७                    |
| "<br>रे <b>क्य</b>        | पर्वतः                                      | ७७,८२                  | भूषया                     | विद्याधरराजन्नी           | 2Xe                        |
|                           | राजा 🖁                                      | 9.6                    | वक्कचीर                   | राजकुषः अस्यस             | 90-20                      |
| ,,<br>मेरिएपी             | गौः<br>गौः                                  | 30,33                  | वासारगिरि                 | पर्वतः                    | 966                        |
|                           |                                             | , ८ <b>२,३६४</b> –३६७: | •                         | जनपदः                     | 88,344                     |
| 77                        | שלפה וופנבצמי                               | M- 11/4- 44-           | 1 4 4.                    | • •                       | • - • •                    |

| नाम                  | किम् ?                            | पत्रम्                             | नाम                       | किम् ?                      | पत्रम्                         |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| वण्डावर्             | विजयः                             | 900                                | वरुणोदिया                 | नदी (१)                     | २५०                            |
| विक्रह               | राजा                              | 386                                | वल्रह                     | अश्वः                       | २६९                            |
| वजकोडी- }<br>संदिय   | पर्वतः                            | 988                                | "<br>वसंततिख्या           | दासः<br>गणिका               | ११६<br>,२९,३९-३३,३५,           |
| वजातुंड              | कुर्कुटकः                         | 333                                |                           |                             | ६५,७१–७३                       |
| वजपाणि               | विद्याघरेशः                       | २३१                                | ,,                        | ,,                          | 98 <b>₹,</b> 988, <b>948</b>   |
| वजाउड्               | राजपुत्रः श्रमणश्च                | २५८,२६१                            | वसंतपुर                   |                             | ९५–२९७,३४८,३४९                 |
| 23                   | देवः                              | २६२                                | वसंतसेणा                  | गणिका                       | २८,३१,७२                       |
| "                    | शान्तिजनजीव- )<br>स्रक्रवर्ती     | <b>३२</b> ९–३३३                    | "<br>वसु                  | विद्याधरप <b>ली</b><br>राजा | ३३ <b>२</b><br>१८९-१९४         |
| वंझ                  | पुरोहितः                          | . ३५७                              | वसु                       | "                           | ३५७                            |
| वडपुर                | नगरम्                             | ९०                                 | वसुगिरि                   | "                           | ३५७                            |
| वडव                  | तापसः                             | <b>२९३</b>                         | वसुदत्ता                  | गाथापतिपुत्री               | ५९–६१                          |
| वड्डय                | <b>प्रा</b> मः                    | <b>२</b> ९५                        | वसुदेव                    | दशारः २६,७५                 | ,,७८,९४,१०८,११०,               |
| वणमाका               | राज्ञी                            | २३                                 |                           |                             | <b>३,9२०-</b> 9२२,२८३,         |
| "                    | चौरप <b>ली</b>                    | ৬५                                 |                           | ३०६,३                       | 46,358-355,358                 |
| >>                   | चौरसेनानीप <b>न्नी</b>            | 998                                | वसुदेवचरिय                | प्रन्थनाम                   | 9,२,२६                         |
| **                   | <b>अश्व</b> पतिपुत्री             | 986,988                            | वसुंघरा                   | दिकुमारी                    | 9 ६ ०                          |
| ,,                   | वसुदेवप <b>ली</b>                 | २८२ (टि.१०)                        | वसुंघरी                   | राज्ञी                      | ३२४,३३८                        |
| "                    | तन्तुवायभायो                      | ३५६,३५७                            | वसुपालय                   | जम्बूश्वग्रुरः              | Ę                              |
| वणवासी               | नगरी                              | <b>३५७</b>                         | वसुपालिभ                  | अश्वपतिः                    | 986-300                        |
| वण्ही                | लोकान्तिक <b>देवः</b>             | २८७                                | वसुपुज                    | श्रमणः                      | २३६,२३७                        |
| वत्यभित्रा           | दिकुमारी                          | 948                                | वसुभूह                    | <b>ब्राह्मणः</b>            | ३०,३१,३५                       |
| वड्छी'               | पिष्पलादशिष्यः                    | १५३                                | वसुमती                    | धम्मिल्लपनी                 | ७०                             |
| वद्भाण               | चतुर्विशस्तीर्थकरः                | २०                                 | <b>9</b> 7                | राज्ञी                      | ६९                             |
| वंतामय               | देवः                              | २८६                                | "                         | "                           | 909,908                        |
| <b>33</b>            | सार्थवाहपुत्रः                    | २८६                                | ,,                        | गणिनी                       | २१२,२१४                        |
| 23                   | श्रमणः                            | <b>३८६</b>                         | "                         | त्रा <b>द्या</b> णी         | २३२                            |
| <b>बरगा</b>          |                                   | .१२), ८१(डि.१)                     | वसुमित्त                  | गायापतिः<br>                | 48                             |
| वरदत्त               | श्रमणः<br>न <b>दी</b>             | २५८                                | ,,                        | अमार्खः                     | २९३,२९८                        |
| वरदा                 | नदा<br>तीर्थम्                    | 95,05                              | वसुसेण                    | जम्बूश्वशुरः<br>जन्मणः      | <b>\$</b>                      |
| वरदाम                | तायम्<br>श्रेष्ठिपुत्रः           | <b>१</b> ८६,३४०<br><b>१</b> ३४,१४२ | वाउभू <b>इ</b><br>वाउवेगा | ब्राह्मणः<br>विद्याधरराजपः  | ۵۵,۴۷۵<br>عدد <del>۱</del> ۵   |
| वराह<br>घराहगीव      | व्याध्युत्रः<br>विद्याधरराजपुत्रः | 340,749,943                        | वाणवासी                   | नगरी                        | • • •                          |
| वराङ्गाय<br>वरिस     | स्यापरराज्यनः<br>राजा             | 177,171,174<br><b>3</b> 40         | वाणवासा                   |                             | ३५७ (टि. ६)<br>५१,१५२,२३५,२८६, |
| वारक<br><b>वरु</b> ण | राजा<br>लोकपालः                   | २७७<br>२२५,२४२                     | जारता                     | ו נרוו ננ                   | 758 . PSS                      |
|                      | विद्याघरराजपुत्रः                 | 777,787<br><b>7</b> 80             | <b>वायुवे</b> गा          | विद्याधरराजपद               |                                |
| "                    | लोकान्तिकदेवः                     | २८७                                | वारिसेणा                  | दिकमारी                     | न। ५१७<br><b>१</b> ५९          |
| <b>))</b>            | प <b>रित्राजकः</b>                | ३०६                                | 1                         |                             | 360                            |
| 77                   | . 1 1 /- 11 m 14.                 | 4.4                                | 1 445.44                  | 22                          | 140                            |

| नाम             | किम् ?                   | पत्रम्        | नाम                  | किम् १                             | पत्रम्                |
|-----------------|--------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| वारूणी          | वाद्यणी                  | ३५५           | विजुकुमारी           | देवजातिः                           | 960                   |
| वाख्या          | परमाधार्मिकः             | २७१           | विजुजिस्म            | रावणस्य वैमात्रेयो                 |                       |
| वाछि            | विद्याघरेषाः             | 283,288       | विज्ञुजिह्मा         | विद्याघरराजप <b>ली</b>             | 284                   |
| वासव            | <b>"</b>                 | 397           | "                    | ,,                                 | 262                   |
| वासुगी          | राष्ट्रीढपनी             | 39            | विज्ञुदाड            |                                    | -243,262,268          |
| वासुदेव         | -                        | ४,९३–९८,१०६   | "                    | देवः                               | ३३०                   |
| "               | _                        | ,२७६,३१३,३२६  | विजुपह               | विद्याधरराजः                       | <b>₹</b> 90,₹99,₹9₹   |
| वासुपुज         | द्वादशस्तीर्थकरः         | 926,944,268   | विज्ञमती             | धम्मिल्लपनी                        | ६८,७१,७२              |
| विउछमति         | <b>अ</b> मालः            | <b>३</b> 9४   | ,,                   | राशी                               | 60                    |
| "               | चारणश्रमणः               | ३२४           | विज्ञमाछि            | देवः                               | २०,२६                 |
| "               | ,,                       | ३३२           | विज्युही             | विद्या                             | 958                   |
| <b>)</b>        | श्रमणी                   | ३३२           | विज्ञुरह             | विद्या <b>धरेशः</b>                | 355                   |
| विचित्ता        | दिकुमारी                 | 948           | विज्जुलङ्ग्या        | दासी                               | <b>२</b> ९६           |
| विजणस्थाण       | वनप्रदेशः                | २४२           | विजुड्या             | धम्मि <b>लप्र</b> ी                | Ęc                    |
| विजय            | चन्द्रवंशीयो राजा        | 966           | वि <b>ज्ञुवेग</b>    | विद्याधरेशः                        | २४५,२४६               |
| "               | वणिग्                    | २१०           | विजमुही              | विद्या                             | <b>१६४ (</b> टि. २)   |
| • ,,            | राजपुत्रः श्रमणश्च       | ३३४,३३५       | विंझगिरि             | पर्वतः ७,४८                        | ,900, <b>99</b> ४,३०५ |
| "               | राजा                     | ३५३           | विञ्चराय             | राजा                               | v                     |
| विजयखेड         | नगरम्                    | 929           | विंझदस               | ,1                                 | <b>३३</b> १           |
| विजयद           | क्षेत्रम्                | ३२६           | विश्वपुर             | नगरम्                              | <b>३३</b> १           |
| विजयनंदा        | श्रेष्ठिनी               | 398           | विद्वासव             | तापसः                              | <b>₹</b> ९२           |
| विजयंत          | राजा                     | २५२ (टि. ५)   | विणमि                | राजपुत्रः                          | ३०६                   |
| विजयपुर         | नगरम्                    | २८४,२८६       | विणयवती              | राज्ञी                             | vs                    |
| विजयभइ}<br>विजय | <b>युवरा</b> जः          | ३१३,३१५,३१७   | विणयसिरी<br>,,       | जम्बूश्वश्रूः<br>जम्बूप <b>श</b> ी | Ę                     |
| विजयसत्तु       | राजा                     | १७४ (टि. १०)  | विणीयक               | समुद्रदत्तकृत्रिमनार               | र ५१,५२               |
| विजयसेणा        | ध <b>म्मिलप्र</b> ी      | ६८            | विणीया               | नगरी                               | १६२,१८३,१८६           |
| "               | विद्याघरराजप <b>क्री</b> | 943,948       | विण्डु               | गौतमशिष्यः                         | 151                   |
| 33              | वणिग्मार्या              | ३३८           | विण् <b>हुकु</b> मार | राजपुत्रः श्रमणस                   | 126-132               |
| विजयसेणा रे     | वसुदेवपभी १२१,           | १३३,१५४,२८२,  | विण्डुगीयगा          | गीतम्                              | 196,133               |
| ेविजया ∫        |                          | ३६७           | विण्डुसिरि           | गाथापतिपुत्री                      | १८४                   |
| <b>बिजया</b>    | नबी                      | 386           | विदाह                | चौरपुत्रः                          | 198                   |
| 27              | दिकुमारी                 | 960           | विदियतिकय            | विद्याधरराजपुत्रः                  | • ३३४,३३५             |
| 37              | राज्ञी                   | <b>ફ</b> 0 0  | विदुर                | राजा                               | 8 <b>9</b> \$         |
| ,,,             | शिविका                   | ३४५           | विदेह                | क्षेत्रम्                          | 4,60,994              |
| विजवाद          | विद्याधरेशः              | ३२७           | ,,                   | जम्बूसत्कं क्षेत्रम्               | 949                   |
| विज्ञमुही       |                          | ४ (टि. २) ३१९ | विनमि                | विवाघरेशः १६३                      |                       |
| विजागंधार       | विद्याघरनिकायः           | १६४ (हि. ४)   | विबुध                |                                    | 962,953-954           |
| विजाजिङ्मा      | विद्याभरराज्ञी           | २६२ (डि. १)   | विसुमापु <b>र</b>    | चौरसेनानीपुत्रः                    | . १८५                 |

| गांध                           | किम्?                     | क्त्रम्              | नाम              | कम्?                   | पत्रस्                                         |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| निमक                           | त्रयोदशसीय द्रा           | 4.4.4.4.4.4          | वीसमूग्गीव       | विवाधरेकः              | <b>THE</b>                                     |
| विसक्तति                       | <b>बार्यकाम</b> ाः        | 3.44°,\$4.8          | नीसदेव           | प्राम <b>सा</b> मी     | 424                                            |
| निमक्षापुण                     | श्रमणेः                   | 44                   | वीससेन           | <b>युवराजः</b>         | 46                                             |
| 77                             | कुलकरः                    | १५७,१८३,३०४          | "                | राजा                   | २३३ (टि. ३)                                    |
| विगक्तेण है                    | <b>थ</b> म्मिक्रपंजी      | 48-45,88-            | वेशवती           | वसुदेवपनी              | <b>₹\$%-</b> २२९, <b>₹%</b> ¶,                 |
| विसका ∫                        | 414499401                 | \$6,00,09,08         |                  | <b>२४५-२</b> ५१,३      | (६५),१८२,३०८,३५७                               |
| विभक्त                         | ,,                        | ٧٠                   | वेजवंद           | चन्त्रवंशीयो र         | जा १८६                                         |
| विमकामा                        | विद्याधररा <b>जनारी</b>   | <b>9.2</b> 8         | 39               | राजपुत्रः              | ३३४ (छि.४)                                     |
| ,,,                            | राजपुत्री श्रमणी र        |                      | वेजवंती          | दिकुमारी               | 36.                                            |
| विभिंद                         | चौरसेनापतिः               | <b>३</b> ४५          | "                | राशी                   | ३००                                            |
| विवयसणा                        | थ <b>म्मिलप्र</b> नी      | 46                   | 79               | नगरी                   | ३०८,३५०                                        |
| विषद्ह                         | राजा                      | <b>S</b> AA          | >>               | शिविका                 | ३४७                                            |
| विवन्भा                        | जनपदः                     | <b>6.</b>            | वेदसामपुर        | नगरम् १                | '& <b>₹,9</b> ९ <b>₹,</b> 9९८, <del>9</del> ९% |
| विस्या<br>०.८०                 | बलदेवप <b>ली</b>          | <b>७</b> इइ          | वेकारगिरि }      | पर्वतः                 | 94,08                                          |
| विदिनि                         | <b>दृ</b> तः              | ₹99 ( हि. ६ )        | वेभारसेक ∫       | _                      | •                                              |
| विक्य                          | चौरपुत्रः<br>             | 998                  | वेयद्व           |                        | ,eu,ee,928,930,                                |
| विकासियी                       | नर्तकी                    | ₹%9                  | }                |                        | <b>५</b> ०,१६४,१६६,१७९,                        |
| विसमकंदरा                      | चौरपश्ली                  | <b></b>              |                  |                        | 1¥, <b>२१</b> ७,२२७,२३०,                       |
| विसाछ                          | হাজা                      | क्षेप                |                  |                        | 4.6, <b>2\$</b> 2, <b>2</b> 04,282,            |
| विसीछ                          | <b>चौरपुत्रः</b>          | 9.9%                 | •                |                        | 94,380,339,334                                 |
| विस्सभूति                      | पुरोहितः                  | 966,966,968,         |                  | _                      | \$ <b>7,4</b> 36,389,364                       |
|                                | _                         | १९२,१९३              | वेयद्रकुमार      | देवः                   | 964,380                                        |
| विस्ससेण                       | गजपुरेशः                  | 90                   | वेयडमी           | प्र <b>शु</b> न्नपत्नी | <b>%</b> 6-900                                 |
| <b>,</b> )                     | हस्तिना <b>पुरेशः</b>     | ३४०                  | वेयरणि           | परमाधार्मिकः<br>विद्या | 5.01. 3.04.                                    |
| विस्सावसु                      | वेवजातिः                  | 730                  | वेयाछ<br>वेरुखिय |                        | ३१७,३ <i>९</i> ९<br>नम् २५ <del>७</del>        |
| विहंसियसेण                     | विचायरेकाः                | 306                  | 1 _              | महाञ्जूके विमा<br>देवः | •                                              |
| विहींसण                        | रावणभाता                  | १४०,२४४,२४५          | वेसमण            |                        | <del>१६२</del><br>२२०                          |
| 99                             | वासुदेवः                  | 7:49                 | 7,               | राजा<br>लोकपालः        |                                                |
| वीहमय                          | बलदेव:                    | <b>२६</b> १          | **               | लियाधररा <b>न्</b> य   | <b>**</b> 44,३9 <b>६,३</b> २८<br>%: <b>**</b>  |
| बीबाक्स                        | वणिग्                     | २०९–३१२              | भ<br>वेसमणदुत्त  | जम्बुखश्चरः            | 4. 4.4<br>4.44                                 |
| ))<br>N=-3                     | दीवारिकः                  | २८९                  | <b>बेस्सणर</b>   | सार्थवाहः<br>सार्थवाहः | 45 <i>6*49</i> A                               |
| वींबसोगा                       |                           | <b>,443,</b> 248,249 | 444-14           |                        | 744844                                         |
| वीर                            | राजा                      | 44,474               |                  | <b>स</b>               | (                                              |
| वरिषय                          | विद्याधरेशः               | ३२७                  | संबास            | अटवीकर्षटम्            | ६५ ( डि. ६ )                                   |
| वीरकाय<br>जीवन                 | विद्याभरराजपुत्रः         |                      | संवाह            | ور<br>محدد             | £9,00                                          |
| बीरवृत्त<br>कीरवा <u>ड</u>     | )) <sup>.</sup>           | २३१                  | सङ्ग्गीव         | विद्याधरेशः            | १४०                                            |
| वीरण<br>वीरण                   | विद्याष्ट्रेशः <b>अन्</b> | •                    | सङ्खंख           | »,                     | <b>३</b> ९१                                    |
| नार <b>न</b><br><b>वीरसे</b> ण | तन्तुवायः<br>राजा         | ३५६,३५७              | समस्पमा          | नरकः                   | <b>\$96</b>                                    |
| नारकण                          | राजा                      | 447                  | समासर            | नगरम्                  | \$ <b>?</b> *                                  |

| नाम                            | किस् १                      | पत्रम्                     | ] नाम            | किम् १                                | पत्रम्                                 |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| सगचासुद                        | नगरम्                       | 960                        | संबिद्धि         | तापसः                                 | ₹5.≹                                   |
| सगर                            | =                           | ,964,968,966,              | संदिह            | उपाध्यायः                             | 359-958                                |
| •                              |                             | 965,952,953                | ,,               | मन्त्री                               | २३५,२३८                                |
| "                              | चक्रवर्ती                   | <b>२३</b> ४,२३५,३००,       | संडिह्याङ्ण      | <b>त्राह्मणः</b>                      | ₹94 <b>–</b> ₹90                       |
|                                |                             | ३०३,३०५                    | सणंकुमार         | चकवर्ती ऋषिश्व                        | 966,233-234                            |
| संकरिसण                        | बलदेवः कृष्णभाता            | ०७६                        | सतेरा            | दिशुमारी                              | 750                                    |
| संकुष 🤰                        | विद्याधरनिकायः              | १६४ (हि.५)                 | ,,               | <b>धरणात्रमहिषी</b>                   | ३०५                                    |
| संकृष 🕽                        |                             | • •                        | सन्तुग्ध         | दश्रारथपुत्रः                         | 289,284                                |
| संकृष                          | ,,,                         | 968                        | "                | श्रमणः •                              | २८७                                    |
| संक्रपह                        | पर्वतः<br><del>२</del> -    | 986                        | सत्तुंजय         | राजा                                  | ३३४                                    |
| सं <b>कु</b> या<br>सं <b>स</b> | विद्या<br>चन्द्रवंशीयो राजा | 9 <b>६</b> ४<br>9 ८ ८      | ,,               | <b>अ</b> योध्येशः                     | ₹ <b>६४,३</b> ६५                       |
|                                | सा <b>द्धाः</b> योगी        | 388                        | सत्त्रतम         | राजर्षिः राजा                         | २८४,२८७                                |
| "                              | राजा                        | <b>३५७</b>                 | ससुद्मण          | जितशत्रु-अपरनाम                       | ा कुशामपुरेशः २८                       |
| "<br>संबटर                     | नगरम्<br>नगरम्              | <b>410</b>                 | 1,               | रिपुदमनापरनामा<br>ताम्रलिप्तीशः       | } ==================================== |
| संखनदी<br>संखनदी               | नदी                         | <b>३</b> ३८                | l                | ताम्रलितीशः                           | <b>\$ 43,4</b> 8                       |
| सं <b>खपुर</b> ग               | प्रा <b>मः</b>              | <b>३</b> २६                | ,,               | राजर्षिः राजा                         | २८४,२८७                                |
| सं <b>खरह</b>                  | राजा                        | <b>३</b> ०८,३०९            | संत र            | चारणश्रमणः                            | २९८,३००,३०५                            |
| संक्षिया                       | दुर्गतमार्या                |                            | संतवेग 🕽         |                                       |                                        |
| संगम                           | सिंबवेशः                    | 244                        | संति             | षोडश <i>स्</i> तीर्थकरश्वक            | वर्ती च १८८,                           |
| संगमिया                        | दासी                        | ४१                         | •                |                                       | ३१०,३४०-३४३                            |
| संघगिरि                        | पर्वतः                      | ३३६                        | ,,               | पुरो <b>हि</b> तः                     | २०५                                    |
| संघपुर                         | नगरम्                       | ३३६                        | संतिजिण          | जम्बूविदेहे रमणीये                    | विजये } ३२६                            |
| संघमती                         | राज्ञी                      | २३५                        |                  | जिनः                                  | •                                      |
| संघवती                         | ,,                          | २३५ ( डि. २ )              | संतिमती          | विद्याधरराजपुत्री                     | 330,339                                |
| संब                            | श्रमणः                      | ८५,८६,८८,८९                | सप्पावस          | नरकावासः<br>——————                    | 65                                     |
| सच्ह                           | <b>ब्राह्मणः</b>            | ३२०                        | सब्द             | परमाधार्मिकः                          | 209                                    |
| सचजसा                          | राझी                        | 966                        | सम               | राजा<br><del>चर्चाच</del> ित्रे राज्य | 964                                    |
| संचमामा                        | •                           | ७८,६२–८४,९३–               | समर्विदु         | वन्द्रवंशीयो राजा                     | 339<br>(m. 17) 258                     |
|                                | <b>S</b> V <sub>2</sub>     | ,१०५-१०९,३७०               | समा              | अप्सरः<br>क्रिक्यारी                  | ૧ <b>३</b> ૦ (દિ. ૫)<br>૧૬૦            |
| 39                             | <b>ब्राह्मणी</b>            | <b>३२•,३२१,३२३</b>         | समाहारा          | दिकुमारी<br>भगणः                      | 198                                    |
| सचरनिवाय                       | श्रमणः                      | <b>२१४</b>                 | समाहिगुत्त       | श्रमणः<br>सार्थवाहः                   | 98                                     |
| सचरनि <b>च</b> चा<br>सचसिरी    | वसुदेवप <b>नी</b><br>राजी   | <b>३५५,३६</b> ७<br>२५२,२६७ | स <b>भु</b> ह    | सामगढ़-<br>जम्बूश्वश्चरः              | Ę                                      |
|                                | राप्ती<br>चौरपुत्रः         | २५२,२६२<br><b>१</b> १४     | समुद्दत          | रुयपुत्रः<br>इभ्यपुत्रः               | ४९,५०,५२                               |
| सञ्ज<br>संबदी                  | नारपुत्रः<br>नगरी           | ३ ५ ७<br>३ ५ ७             | ,,,              | सार्थवाहः                             | 48                                     |
| सं <b>जय</b><br>सं <b>जय</b>   | नगरा<br>चन्द्रवंशीयो राजा   | 966                        | "<br>समुद्दपिय   | जम्बूश्वशुरः                          | ,,                                     |
|                                | राजा                        | . 368                      |                  | सार्थवाहः                             | Š                                      |
| ,,<br>संजवंत                   |                             | <b>२५२,२६२,२६</b> ४,       | ,,<br>समुद्रविजय | आयो दशारः ७७,                         | 199,99४,२८३,                           |
| ,<br>,                         | भव्यक्षित अध्यक्ष           | 296,395                    |                  |                                       | 246,264                                |

| नाम                     | किम् ?                 | पत्रम्                             | नाम            | किम्?                  | पत्रम्               |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| समुइसिरी                | जम्बूपली               | Ę                                  | सम्बहसिद्धि    | अनुत्तरे विमानम्       | 90,945,              |
| संब 1                   |                        |                                    |                | 900,269,767            | ,३२९,३४४,३४६,        |
| संबसामि                 | कृष्णपुत्रः            | 96-990                             | सम्बत्यसिद्धि  | रिाला                  | <b>२८</b> •          |
| संबसिरि 🕽               | _                      |                                    | सन्वणमा        | दिकुमारी               | 960                  |
| संमिण्णसोध              | मन्त्री                | 966-966,903,908                    | सब्वाणु        | श्रमणः                 | २२२                  |
| 99                      | नैमित्तिकः             | २७६,२७७,३११,३१७                    | ससर्विदु       | नैमित्तिकः             | ३१७                  |
| सम्म                    | राजा                   | १८५ (टि. ८)                        | ससिप्पभा       | विद्याघरराजपनी         |                      |
| <b>&gt;</b> ,           | ब्राह्मण <u>पुत्रः</u> | २८४                                | सहदेव          | वसुदेवस्य कृत्रिमं     | नाम १९८,१९९          |
| सम्मुह                  | राजा                   | ३५६,३५७                            | सहदेवी         | राज्ञी                 | २३३                  |
| सम्मेष                  | पवतः २५                | ¥,२६४,३० <b>९,३</b> ४३,३४६         | सहसंबदण        | <b>उ</b> चानम्         | ३४१,३४५,३४७          |
|                         | <u> </u>               | 38¢                                | सहस्सग्गीव     | विद्याधरेशः            | २४०                  |
| सयघोस                   | विद्याघरराज            |                                    | सइस्सघोस       | विद्याघरः              | ३१८                  |
| सथवळ                    | राजा<br>राजाकः         | 966,969                            | सङ्स्सरस्सि    | विद्याघरेशपुत्रः       | ३१८                  |
| सय <b>ब</b> छि<br>सयंपम | राजपुत्रः<br>विमानम्   | ३२९,३३३<br>२२२                     | सहस्सायुद्     | राजा श्रमणश्च          | <b>३२९-३३३</b>       |
|                         | श्रमणः                 |                                    | साएय }         |                        | ,१८५,१८९,२५९,        |
| "                       | त्रमणः<br>तीर्थकरः     | ३२४<br><b>३२</b> ७                 | साकेय ∫        |                        | ७,३००,३०३,३०५        |
| "<br>स्रयंपभा           | देवी                   | <b>1</b> ६५,1६६,1७१,1७३,           | सागर           | तुर्यो दशारः           | ७७,३५८               |
| 44141                   | 4,11                   | 908,906,900                        | सागरचंद        | इभ्यः                  | ४९,५०                |
|                         | त्रिपृष्ठवासुरे        |                                    | सागरदत्त       | जम्बूश्वशुरः           | ६,२६                 |
| "                       |                        | <b>₹,</b> ₹9 <b>६,</b> ₹9७,₹₹₹,₹₹₹ | "              | ्राजपुत्रः श्रमणश्च    | <del>-</del>         |
|                         | _                      |                                    | ,,             | सार्थवाहः              | 900                  |
| सर्यं <b>बुद्</b>       | राजानत्रम्<br>देवः     | 9६६–9७०,9७३, <b>9</b> ७४<br>१७१    | सागरसेण<br>साम | श्रमणः<br>परमाधार्मिकः | 906                  |
| "                       | प्प-<br>तीर्थकरः       | २५२ ( टि. ६ )                      | सामग           | विद्याधरनिकायः         | २७१<br>१६४ ( टि. ७)  |
| ,,<br>सर्यमु            |                        | २५२,२६२<br>२५ <b>२,२</b> ६२        | सामगी          | विद्या<br>विद्या       | १६४ (डि. ७)          |
| _                       | ः<br>गणधरः             | 3×4×                               | सामद्त्रा      | गायापतिपुत्री          | \$0,89-80            |
| ,,<br>संयाउद्द          | वसंतपुरेशः             |                                    | सामपुर         | नगरम्                  | <b>१८२ ( हि. २ )</b> |
| _                       | श्रावस्तीदाः           | <b>२९</b> ८,२९९                    | सामकवा         | धम्मिल्लप्रमी          | 96                   |
| ः<br>सरवण               | वनम्                   | १५५ ( हि. १ )                      | सामछिया )      | वसुदेवपक्षी            | 124-124,122,         |
| "                       | <b>उद्यानम्</b>        | 908                                | सामछी          |                        | २१७,२८२,३६७          |
| सरह                     | <b>चौरपुत्रः</b>       | wy                                 | सामकोमा        | <b>ब्राह्मणी</b>       | २८४,२८५              |
| सङ्भ                    | परमाधार्मि             | कः २७१ (पं. १४)                    | सामा           | वसुदेवपन्नी            | 929,933,             |
| सिककावती                | विजय:                  | 968,242,329                        |                |                        | १५४,२८२,३६७          |
| सङ्ख                    | राजा                   | \$68                               | ,,             | राही                   | २८७                  |
| सम्बद्धीसङ्             | प्रासा <b>दः</b>       | 909                                | सामिवृत्त      | सार्थवाहः              | २९४, <b>२९७</b>      |
| सम्बगुत्त               | श्रमणः                 | <b>३३</b> ६                        | सायर           | मन्त्री                | źłk                  |
| सम्बद्धस                | "                      | <b>३२</b> ६                        | सायरदत्त       | सार्यवाहः              | २३२                  |
| सम्बह                   | सार्यवाहः              | 140,989,988-986                    | ,,             | वणिग्                  | - \$16               |
| सम्बह्धसिद्धा           | शिविका                 | <b>\$</b> 89                       | सागरभिष        | नागस्य भवनम्           | \$00                 |

|              |                             |                         |            |                             | • •                                   |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| नाम          | किम् !                      | पत्रम्                  | नाम        | किम् ?                      | पत्रम्                                |
| सारम         | <b>प्रामखा</b> मी           | 953                     | सिरिधमा    | राजा .                      | २६१                                   |
| सारणग        | वसुदेवपुत्रः                | ७७,११०                  | सिरिपब्दय  | पर्वतः                      | <b>३२६,३२८</b>                        |
| सारस्य       | लोकान्तिक <b>देवः</b>       | <b>२८७,३४५</b>          | सिरिप्यम   | ईशानकल्पे विम               |                                       |
| सासगुद्      | सिवविशः                     | २०१,२०५                 |            |                             | 903-964                               |
| साकिग्गाम    | <b>प्रामः</b>               | ८५                      | सिरिभूति   | <b>पु</b> रोहितः            | २५३,२५ <b>५</b>                       |
| 39           | जनपदः                       | २८३                     | ,,         | शहाणः                       | ३२०                                   |
| सावत्थी      | नगरी                        | २६५,२६८,                | सिरिमई     | <b>ध</b> म्मिलप्रशी         | 46                                    |
|              |                             | २८१,२८९,२९९             | ,,         | राझी                        | us                                    |
| सावयपण्णत्ती | <b>आर्यवेदः</b>             | 964                     | सिरिमदी    | <b>राजपुत्री</b>            | 909,908-90६                           |
| साहु         | पश्चमः परमेष्ठी             | 9                       | ,,         | राज्ञी                      | २०४                                   |
| सिंहरूदीव    | <b>जन</b> पदः               | <b>৩</b> ९, <b>१</b> ४६ | 33         | <b>))</b>                   | ३२१                                   |
| सिंहली       | <b>थ</b> माखप <b>न्नी</b>   | ३८                      | सिरिवण     | उद्यानम्                    | 999                                   |
| सिद          | द्वितीयः परमेष्ठी           | 9                       | सिरिचिजय   | राजा ३९                     | ₹−३१९,३२३,३२४                         |
| सिद्धस्य     | सार्थिः                     | ८२                      | सिरिसेण    | ,,                          | ३५०-३२३                               |
| <b>3</b> )   | <b>उ</b> चानम्              | १६३                     | सिरिसेणा   | जम्ब <u>ृ</u> श्वश्रू:      | Ę                                     |
| सिद्धपन्यप   | पर्वतः                      | ३३२                     | ,,         | धस्मिलपनी                   | Ęć                                    |
| सिंचु        | <b>जनपदः</b>                | 46                      | सिरिसोमा   | 2)                          | <b>\$</b> 6                           |
| "            | नदी                         | १८६                     | सिरिहरा    | विद्याघ <b>रे</b> शपत्री    | <b>२</b> ५७                           |
| सिंधुदेवी    | देवी                        | १८६,३४०                 | सिकाउइ     | राजा                        | <b>२९८,२९९</b>                        |
| सिंधुमती     | जम्बूपभी                    | •                       | सिवकुमार   | राजपुत्रः                   | २३-२५                                 |
| सिमणरा(!)    | पर्वतः                      | २६४                     | सिवगुत्त   | श्रमणः                      | २१९                                   |
| सियाछदत्त    | व्याधः                      | २५७                     | सिवमंदिर   | नगरम्                       | 135,143                               |
| सिरि         | धम्मिह्रपत्नी               | 96                      | सिसुपाछ    | राजा                        | 60,69                                 |
| 7)           | राशी                        | 96                      | सिहिनंदिया | राज्ञी                      | ३२० (डि. १)                           |
| 99           | दिकुमारी                    | १६०                     | सीओद       | नदः                         | 336                                   |
| "            | वैश्यजातीया                 | 950                     | सीवोदा     | नदी                         | ३२१                                   |
| 13           | कुन्थुजिनमाता               | रेश्वर                  | सीमणग      | पर्वतः                      | <b>३</b> 9९                           |
| 33           | राज्ञी                      | ३६०                     | सीमण्णग    | ))                          | ३१९ (डि. १)                           |
| सिरिकंदा     | कुलकरपक्षी                  | 946                     | सीमंधर     | त्तीर्थकरः                  | 83                                    |
| . ,,         | विद्या <b>धरराजप</b> नी     | <b>२३</b> १             | "          | अणगारः                      | <505,505,83                           |
| ,,,          | राजपुत्री                   | ३२१                     | सीड्यजिण   | मवमो जिनः                   | 99 <b>Y</b>                           |
| सिरिचंदा     | <b>ध</b> म्मिह्नप <b>ही</b> | <b>\$</b> c             | सीया       | नदी २३,१                    | (4,259,329,328                        |
| सिरितिक्य    | महाद्युके विमानम्           |                         |            | A                           | ३२९,३३८                               |
| सिरिद्या     | दुर्गता                     | ३२६                     | ,,         | दिकुमारी<br><del>वी</del>   | 9६०<br>२ <b>४१</b> –२४५               |
| "            | सार्थवाहपत्नी               | <b>₹</b> ₹9             | 97         | रामप <b>नी</b>              |                                       |
| सिरिदाम      | राजपुत्रः श्रमणब            | 759                     | सीहगुहा    | चौरपह्नी<br>सञ्ज्ञ अस्माक्ष | <b>६०,१९</b> ४,२८ <b>५</b><br>२५४–२५७ |
| "            | देवः                        | 968                     | सीहचंद     | राजा श्रमण <b>ध</b>         |                                       |
| सिरिदेव      | राजा                        | \$68                    | सीइजस      | विद्याधरराजपुत्र<br>राजा    | 205                                   |
| सिरिदेवा     | वस्मिलपनी                   | ६८                      | सीहजाय     | राजा                        | ,,,                                   |

| माम               | किम् १                  | पत्रम्             | नाम                | किम्!               | पत्रम्                   |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| सीहवाड            | विद्याघरराजपुत्रः       | 906-969            | सुणेत्रा           | राज्ञी              | 118                      |
| सीइनंदिया         | राज्ञी                  | <b>३२०,३२१,३२३</b> | सुतारा             | श्रेष्ठिपुत्री      | 292,298                  |
| सीइनिकीछी         | ष तपः                   | ३३९                | ,,                 | राझी                | <b>₹</b> 9₹,₹9४,         |
| सीहपुर            | नगरम् ११४               | ,२५३,२५४,२८७       |                    |                     | <b>३१६-३१</b> ९,३२३      |
| सीहरह             | राजा                    | 116,915            | सुत्तिमती          | नगरी                | 965,959,340              |
| ' 23              | विद्याधरेषाः            | 235,330            | सुदंसण             | राजा                | ३४६                      |
| सीइडी             | <b>अ</b> माखप <b>नी</b> | ३८ (टि. १०)        | सुदंसणा            | श्रेष्ठिपुत्री      | 50                       |
| सीहसेण            | <b>अमा</b> खः           | २१३,२१६,२१७        | ,,                 | राजपुत्री           | 998                      |
| 23                | राजा                    | २५३–३५७            | ,,                 | शिविका              | 943                      |
| deer              | विजयः                   | ३३०,३३९            | "                  | गणिका               | ३२९                      |
| <b>3</b> 3        | जनपदः                   | ३३० (टि. ६)        | सुद्त              | राजा                | 45                       |
| सुकंता            | विद्याघ <b>रेशपत्री</b> | ३३०                | सुद्रिसण           | चक्रम्              | 54                       |
| सुकुमाका          | राह्री                  | ७९                 | सुद्रिसणा          | राजपुत्री           | . 50                     |
| <b>बुडुमाछिषा</b> | तापसपुत्री              | 938,980,940        | सुदारग             | राजपुत्रः           | <b>5</b> 6, <b>9</b> 09  |
| <b>सुक्र</b> पभ   | लान्तके विमानम्         | २५८ (टि. १,३)      | सुदित              | सम्निवेशः           | १३२                      |
| <b>पुष</b> रह     | जनपदः                   | 99                 | सुद्धोयणी          | गाथापतिप <b>नी</b>  | <b>२८३</b>               |
| <del>पु</del> षाम | त्रामः                  | 920                | सुनंद              | गाथापतिः            | vy                       |
| सुग्गम            | ۱, ۹                    | ,o,२१,११३,३०६      | "                  | चारणश्रमणः          | 128                      |
| सुग्गीव           | उपाध्यायः               | १२६,१२७            | "                  | स्दः                | <b>₹</b> 99, <b>₹</b> 9₹ |
| 99                | विद्याधरः               | 933                | सुनंदा             | गाथापतिमार्था       | vy                       |
| <b>9</b> )        | विद्याध <b>रेशः</b>     | २४३२४५             | ,,                 | <b>दिकु</b> मारी    | १६० (हि. १)              |
| <b>धु</b> षोस     | विद्याघरः               | ३२७                | "                  | ऋषभजिनप <b>नी</b>   | 958                      |
| धुंकदत्त          | विद्या <b>भरेशः</b>     | <b>३३०</b>         | "                  | <b>ब्राह्मणी</b>    | 956                      |
| <b>बुंकपुर</b>    | नगरम्                   | . ३३०              | ,,                 | राज्ञी              | २८७                      |
| युविश्व           | <b>अमा</b> त्यः         | 343                | सुंदरी             | ऋषभपुत्री           | 142,142                  |
| <del>धु</del> जस  | सारयिः                  | 900                | "                  | राशी                | २५८                      |
| चुजसा             | विद्याघरराजपत्नी        | 938                | सुपर्ह             | श्रमणः              | 999                      |
| युजात             | राजा                    | 964                | सुप्पतिण्णा        | दिकुमारी            | 750                      |
| सुजाभ             | ,,                      | १८५ (टि. ९)        | सुप्पनही           | रावणभूगिनी          | २४०,२४२                  |
| 7)                | ब्रह्मदेवलोके विमाग     |                    | ,,                 | विद्याभरेशपत्री     | . २४५ <u>,</u> २५०       |
| सुजावस            | विद्याघरेशः             | २५७                | <b>सुप्पन्नद</b> ा | गणिका               | <b>३</b> ५ <b>९</b>      |
| सुद्विम           | श्रमणः                  | २०                 | सुप्पम             | बिद्वान्            | 995,990                  |
| "                 | ,,                      | 114,114            | बुष्पमा            | विद्याघरराजप्रकी    | 128                      |
| "                 | »                       | 269                | "                  | ,,<br>              | २७६                      |
| <b>सुहियजा</b>    | श्र <b>मणी</b>          | 339                | "                  | राजपुत्री श्रमणी व  | • • •                    |
| सुणगमे <b>य</b>   | ं उपा <b>धायः</b><br>-  | 743                | सुप्यसिद्धा        | रिकुमारी            | 960                      |
| **                | यश्चः                   | 348                | सुष्पद             | ळान्तके विमानम्     | 246                      |
| सुणगण्डेंद        | <b>उ</b> पाष्यायः       | 250                | सुषंष्ठ            | उप्रसेनपुत्रः<br>—— | 222                      |
| युणसि             | राजपुत्रः               | १०८                | सुबाह              | राजा                | . ₹•६                    |

2×9

36

135

दशरयपनी

फलाचार्यः

**उचानम्** 

राजा ३५६ (डि. १३) ३५७ (डि १)

13

ससर

"

. 29

सुवसु

सुविहि

सुम्बय

राजा

वैद्यः

श्रमणः

\*\*

- ३५७

136,121

900

45

| नाम                      | क्रिम्            | पत्रम्                            | नाम      | किस् १               | पत्रम्           |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|------------------|
| शुष्तप                   | श्रमणः            | <b>1</b> 396                      | सोत्थिय  | प्राणते विमानम्      | ३२४              |
| सुम्बदा                  | अमणी              | 95                                | सोप्पारम | नगरम्                | 768              |
| ,,                       | ,,                | <b>Ę</b> 9                        | सोम      | ऋषमजिनपौत्रः         | १६४ (हि. १०)     |
| 9)                       | 13                | ३०६                               | ,,       | <b>बाह्यपः</b>       | 156              |
| **                       | ,,                | ३२८                               | 3,       | <b>लोकपा</b> लः      | २ <b>१</b> ५,२३५ |
| "                        | राज्ञी            | 269                               | ,,       | <b>बाह्य</b> णः      | १३२              |
| सुसीमा                   | कृष्णाप्रमहिष     | t                                 | ,,       | विद्याघरराजपुत्रः    | १४०              |
| <b>3</b> )               | राझी              | 249                               | ,,       | <b>ब्राह्मणः</b>     | <b>३०६</b>       |
| झुसेज                    | राजा              | 299,298                           | 1,       | <b>प्र</b> रोहितः    | ३५५              |
| >9                       | <b>अमा</b> खः     | २९३,२९८                           | सोमग     | राजा                 | ₹६४              |
| सुसेणा                   | राही              | २३३,२३५                           | सोमचंद   | राजा तापसध           | 90,98            |
| "                        | गणिका             | <b>३३३</b>                        | सोमचंदा  | राज्ञी               | * ? ? ?          |
| <b>सुस्मुत</b>           | मच्ची             | 390                               | सोमजसा   | वसुदेवपत्नी          | ३६२              |
| सुरदारग                  | वसुदेवपुत्रः      | vv                                | सोमणस    | वनदेवता              | ३५५              |
| <b>सुर</b> म             | <b>उपा</b> ष्यायः | २८०                               | सोमदत्ता | गाथापतिपुत्री        | ३७ (डि. १७)      |
| सुरम                     | श्रमणः            | २८६,२८७                           | 33       | <b>धम्मिलप्र</b> नी  | ६८ ( हि. ७ )     |
| सुरम्मसामि               | वीरस्य पश्चमो ।   | गणघरः२,३,४,६,७,१६                 | 2)       | <b>माद्या</b> णी     | ₹0 <b>\$</b>     |
| सुहिरण्णा                | गणिकापुत्री       | 56,909-908,905                    | सोमदेव   | त्रा <b>हा</b> णः    | ८५,८६,८६         |
| सुहुम                    | उपाध्यायः         | २०५                               | "        | राजा ्               | २२१–२२४,३०८      |
| स्र                      | বাজা ক্রন্থ্যজি   | नपिता ३४४                         | सोमपद    | ऋषमजिनपौत्रः         | <b>१६४,१६५</b> , |
| स्रणिवाद                 | उचानम्            | 225,222                           |          |                      | 960,966          |
| स्रदेव                   | <b>माम</b> खामी   | 953                               | _ "_     | तापसः                | ३३८              |
| 2)                       | राजा              | २८५,२८६                           | सोममिचा  | <b>धम्मिलपत्नी</b>   | <b>§</b> 6       |
| 11).                     | देवः              | २८६                               | सोमराइप  | देवः                 | २३५              |
| सूरसेण                   | परिवाजकः          | 3AE                               | सोमविरिय | राजिंश               | २८४,२८७          |
| 31                       | राजा              | ३६८                               | सोमसम्म  | त्राह्मणः            | ३०,३१            |
| स्रसेणा                  | अनपदः             | १३ <b>१,</b> ३६६,३६८              | सोमसम्मा | त्राद्यणी            | <b>₹</b> •,₹9    |
| सेजंस<br>सेजंससामि       | राजपुत्रः         | 158,954,906                       | सोमसिरी  | वसुदेवपनी            | 962,953-954,     |
| सम्बद्धाः<br><b>सेणा</b> | •                 |                                   |          | 229-2 <b>2</b> 4     | ,२२८,२२९,२८२,    |
|                          | भिम्मह्मपत्नी     | 39                                |          |                      | ३०८,३६७          |
| ः)<br>सेणिध              | वसुदेवपनी         | ३६७ (डि. ६)                       | सोमा     | अप्सरः               | ૧३• ( દિ. ૫)     |
| _                        |                   | <b>२</b> ,१६, <b>१</b> ७,२०,२५,२७ | सोमिका   | त्राह्मणी            | 112              |
| सेयकंचण                  | <b>इ</b> स्ती     | <b>३३४</b>                        | "        | "                    | 998              |
| सेपा                     | जनपदः             | ३५३                               | सोयामणी  | <b>घरणाममहिषी</b>    | ३०५              |
| वेग <b>ी</b>             | ऋषिः<br>किन्नामी  | 364                               | सोयास    | राजा                 | 750              |
| सेसकेसी<br>सेसबती        | विङ्गमारी         | १६० (टि. २)                       | सोरहकुड  | प्रदेशः              | 986              |
| संस्थितः<br>सोज्य        | ))<br>≅77777      | 360                               | सोरिय    | रसवणिक्              | 335              |
|                          | नगरम्<br>किल्लान  | <b>३</b> ५७                       | "        | नगरम्                | 19,999,368,      |
| લોવામ <b>ાં</b>          | रिकुमारी          | 360                               |          | <i>रण्ड,रूप</i> ण,र् | ७,३६८ ( डि. २ )  |

### परिश्चिष्टं चतुर्थम्

## ्वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमणिका।

#### 

[ परिशिष्टेऽसिनसामिर्विशेषनाझां ये विभागाः परिकल्पितास्तेऽषसाँदुहिस्यन्त इति तत्त्रद्विभागदिदृश्चमिस्तत्तदङ्काङ्कितो विभागोऽवस्रोकनीयः । ]

|     | ं अवाक्ष्यानायु                                |
|-----|------------------------------------------------|
| . 3 | <b>अटब्बः</b>                                  |
| ₹   | भमात्या मश्रिणः सचिवाः तः                      |
|     | रपतन्यश्च                                      |
| •   | अश्वाः                                         |
|     | आअस-उचान-वनानि                                 |
|     | इम्याः श्रेष्ठिनः सत्पत्न्यस                   |
|     | उपाध्यायाः कृष्ठाचार्याश्र                     |
| j 🐿 | ऐतिहासिक-मौगोलिकादीना-                         |
|     | मुपयोगिनि नामानि                               |
| 6   | प्रदेशालिकः                                    |
|     | कर्बट-खेब-प्राम-समिवेशादि                      |
|     | कुईटकः                                         |
|     | कुरुकराः तत्परन्यश्र                           |
|     | कुछ-गोत्र-वंशाः                                |
|     | कृत्रिमाणि नामानि                              |
|     | कुष्णसाप्रमहिष्यः                              |
|     | क्षत्रियाणी                                    |
|     | गणधराः<br>गणिकाः तरपुत्र-पुश्यंत्र             |
|     |                                                |
| 36  | गाथापतयः तत्पत्नी-पुत्र-पुत्र्यश्च<br>गारुडिकः |
|     | गुहाः_                                         |
|     | गोप-गोप्यः                                     |
|     | गौ:                                            |
|     | प्रन्थना <b>सानि</b>                           |
|     | मामण्यः मा <b>मेशाश</b>                        |
|     | चकवार्त्तेराजानः                               |
|     | चारणसमणाः समणाः सम-                            |
|     | ण्यश्च '                                       |
| 30  | <b>'पै</b> खानि ' ं                            |

२८ चीराः तत्परुपन्न 🦾

३० चौरसेनाम्यः तत्पव्यश्च

| ।मस्ययदङ्गाङ्गता ।वमागाञ्चल                 |
|---------------------------------------------|
| १ जनपद-क्षेत्र-द्वीप-विजयादि                |
| २ जम्बूप <b>स्थः</b>                        |
| ३ तन्तुवायः तत्पदी च                        |
| <b>४ तपां</b> सि                            |
| ५ तापस-सापसी-परित्राजक-परि-<br>त्राजिकाद्यः |
| ६ तीर्थकराः                                 |
| ७ दशारराजानः                                |
| ,८ दास-दासी-दौवारिक-प्रतीहार-               |
| महत्त्रक-शय्यापालिकाद्याः                   |
| ९ दिकुमार्थः पद्पञ्चाशत्                    |
| ० दुर्गता दरिद्वाक्ष                        |
| १ दुर्गपाछः                                 |
| २ दूतिः                                     |
| ३ देवजातयः                                  |
| ४ देव-देखः                                  |
| ५ देवलोकाः                                  |
| ६ धरणाप्रमहिष्यः                            |
| ७ धर्माः                                    |
| ८ धाश्यः                                    |
| ९ नगर-नगर्यः                                |
| ० नट-नर्त्तक्यः                             |
| १ नदी-ससुद्र-हदादि                          |
| २ नरकाः तत्पस्तदाश्र                        |
| ३ नारदाः<br>४ नावासांयात्रिकाः              |
| ४ नैमित्तिकाः<br>५ नैमित्तिकाः              |
| ६ परमाधार्मिकासुराः                         |
| ७ परमेष्टिनः                                |
| ८ पर्वताः                                   |
| ९ पुरोहिताः तत्पवयं                         |
| • प्रतिवासुदेवाः                            |
|                                             |

| कनायः । ]                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|
| ६१ प्रासादः                                                        |
| ६२ वळदेवराजानः                                                     |
| ६६ त्राद्यण-त्राद्यक्यः तरपुत्र-पुत्र्यस                           |
| ६४ महिषः                                                           |
| ६५ मातज्ञः                                                         |
| ६६ मेषाः                                                           |
| ६७ यज्ञाः                                                          |
| ६८ राजानी राजपुत्रा विद्याधररा-<br>जानी विद्याधरराजपुत्राश्च       |
| ६९ राष्ट्रयो राजपुत्र्यो विचाधर-<br>राज्ञ्यो विद्याधरराजपुत्र्यश्च |
| ७० राष्ट्रीढाः (राठोड)                                             |
| ७१ वणिजः तत्पदी-पुत्र-पुत्र्यस                                     |
| ७२ वाप्यः                                                          |
| ७६ वासुदेवराजानः                                                   |
| ७४ विद्याः                                                         |
| ७५ विद्याधराः                                                      |
| ७६ विद्याभरतिकायाः                                                 |
| ७७ विमानानि                                                        |
| ७८ वैद्याः                                                         |
| ७९ वैश्यः तत्पत्नी च                                               |
| ८० म्याधः                                                          |
| ८१ शिविकाः                                                         |
| ८२ शिकाः                                                           |
| ८३ श्रुनी                                                          |
| ८४ शीक्रिकाः                                                       |
| ८५ सर्पाः                                                          |
| ८६ सार्थमः तत्त्वस्य                                               |
| ८७ सार्थवाहाः तत्पत्न्यश्च                                         |
| ८८ स्पर्काराः                                                      |
| ८९ सर्णकारः                                                        |

#### १ आरब्धः

|                                                                                               |                                                                                           | र उ                                                                                                 | रुव्यः                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| कार्डजर<br>कुंजरावच                                                                           | कोळवण<br>साहराडवी                                                                         | ज्ञावता<br>सीमाडवी                                                                                  | मीसणा <b>डदी</b><br>भूपरमणा                                                                                 | भूयस्पणा<br>विजणस्थाण                                                                                          |                                                                |
|                                                                                               | *                                                                                         | भगत्या मन्द्रि                                                                                      | <br>ाणः सचिवास्तत                                                                                           | <b>स्थिध</b>                                                                                                   |                                                                |
| अबिमालि<br>आणंद्<br>इहाणंद्<br>जंबद<br>जसमं                                                   | नंदण<br>पवणवेग<br>बहुस्सुय<br>महर<br>महरि                                                 | महामह<br>मारीच<br>वसुमित्त<br>विडलमति<br>संडिष्ठ                                                    | संभिन्नसोय<br>सायर<br>सिंहिल्डि<br>सीहिल्डे<br>सीहिसेण                                                      | सुचित्त<br>सुदुद्धि<br>सुमद्द<br>सुयसायर<br>सुसेण                                                              | <b>यु</b> खुत<br>हरिमंसु                                       |
|                                                                                               |                                                                                           | 3                                                                                                   | अश्वाः                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                |
|                                                                                               | फुलिंग                                                                                    | ाशुह वह                                                                                             | इंद इंसर्ग                                                                                                  | वेलंबि अ                                                                                                       |                                                                |
|                                                                                               |                                                                                           | ৬ জাপ্সদ                                                                                            | <br>-उद्यान-चनानि                                                                                           |                                                                                                                |                                                                |
| अंगमंदिर<br>कामश्याण<br>कोसिकासम<br>छले <b>डु</b> ग                                           | जिण्लुजाण<br>जोइवण<br>चंदणवण<br>देवरमण                                                    | नंदणवण<br>पसयवण<br>पीइकर<br>पोयणासम                                                                 | भइसारू<br>मणोरम<br>रयणकरंडय<br>सरवण                                                                         | सहसंबवण<br>सिख्स्थ<br>सिरिवण<br>सुसुद्द                                                                        | सुरवण<br>सुरणिवाद                                              |
|                                                                                               |                                                                                           | ५ हरवाः ह                                                                                           | <br>प्रेष्टिनः तत्पह्यक्ष                                                                                   | 3                                                                                                              |                                                                |
| अभयघोस<br>अरहदत्त<br>अरहदेव<br>अरहदेव<br>उसमदत्त<br>कणगसिरी<br>कमछावती<br>कामदेव<br>गुत्तिमह् | चंदसिरी<br>चारुदत्त<br>जंदू<br>जसमती<br>जिणगुत्त<br>जिणदास<br>जिणदेव<br>जिणपालिय<br>तमंतग | तारग<br>तावस<br>दृढधम्म<br>धणद्<br>धणदेव<br>धणमित्त<br>धम्मरुद्<br>पियदंसणा<br>पुण्णभद्<br>पुण्णभद् | पोम्मसिरी<br>बंधुसिरी<br>भद्दा<br>भाणु<br>मरुभूद्दग<br>मरुभोद्दग<br>माणिभद्द<br>मित्तवती<br>रामदेव<br>राहुग | वराह्य<br>वसुपालिय<br>वसुसेण<br>विजयनंदा<br>विणयसिरी<br>वेसमणदत्त<br>ससुद्दस<br>ससुद्दिय<br>सागरचंद<br>सागरचंद | सिंचुमती<br>सिरिसेणा<br>सुतारा<br>सुदंसणा<br>हरिसीह<br>हिरिमती |
| उदंक<br>चीरकयंच<br>गोयम<br>जयगीव                                                              | दहणहारि<br>दंडवेग<br>शारय<br><b>पन्यय</b>                                                 | ६ उपाध्यार<br>पुण्णास<br>बंभदत्त<br>बुह                                                             | याः कलाखार्याः<br>विदुद्द<br>संदिष्ठ<br>सुग्गीव                                                             | र<br>सुणकसेश<br>सुणगरकेर<br>सुष्पद                                                                             | सुपुद<br>सुदम<br>सुदुम                                         |

## ७ ऐतिहासिक-भौगोलिकादीनामुपयोगिनि नामानि

|                             | - 3.00          |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>अर</b> ङ्हा              | <b>उसुवे</b> गा |
| भैगा                        | पुरावई'         |
| अहावय                       | कंकोडय          |
| अणहा _                      | कंठयदीव         |
| अणारियचेद                   | कण्णकुजा        |
| अत्यसत्य }                  | क्रवह           |
| (अर्थशासम्)}                | कत्तविरिष       |
| अभय                         | कारुंजर         |
| अयपद्                       | कास्व           |
| भरूगापुरी                   | कासी            |
| अवंती                       | कि कि चिगिरि    |
| <b>अ</b> स्स्मे <b>ह</b>    | कुणट्टा         |
| <b>अहरवेय</b>               | कुणारू          |
| <b>अहि</b> ह्या             | <b>3</b> €      |
| आणहा .                      | <b>कु</b> सद्वा |
| भायरिय-                     | क्रेंकण         |
| (आरिय)वेद्                  | कोडिसिका        |
| आससेह                       | कोणिश           |
| आइह्या<br>                  | कोसंबी          |
| <b>टकू</b> ळ<br>ज <b>न्</b> | कोसला           |
| उ <b>क्छ</b><br>उज्जेणी     | <b>सस</b>       |
|                             | गंगा            |
| उंबराव <b>इवे</b> का        | गंगासायर        |
| उसीरावत्त                   | गंघार           |
|                             |                 |

| 71 34 VII. |    | ગાવાગાસુ ૧૫ા     |
|------------|----|------------------|
| गयपुर      |    | दक्ख             |
| गिरिकृड    |    | दितिपयाग         |
| गिरिनगर    | •  | दिसापो विख भ     |
| गुणसिख्य   | r  | धन्मचक           |
| गोदावरी    |    | नस्थियवाड्       |
| गोसंग      |    | पंचनदीसंगम       |
| चंपा       |    | पडमाणुभीग        |
| चीणथाण     |    | पयाग             |
| चीणभूमी    | 1  | परमभागवंड        |
| चेड्       |    | पिप्पख्नय        |
| घोक्खवाः   | जी | पुण्णभद्         |
| जडणा       |    | पुरिमताल         |
| जण्हवी     |    | पोयणपुर          |
| जन्नवक     |    | पोरागम           |
| असदग्गी    |    | (पाकशास्त्रम्)   |
| जसुणा      |    | बब्बर            |
| जवण        |    | बंभत्थळ          |
| जावति      |    | बारवदी           |
| जावण       |    | भग <b>वयगीया</b> |
| टंकण       |    | (भगवद्गीता)      |
| तक्खसिर    | ı  | भहिलपुर          |
| ताम छित्त  |    | भरुयच्छ          |
| तिणपिंगु   | -  | <b>भागी</b> रही  |
| तोसिं      |    | भागवड            |
|            | _  |                  |

| ने नामानि                 |              |
|---------------------------|--------------|
| भोजकड                     | वरुणे        |
| मगहा                      | वाणा         |
| मगहापुर                   | विज          |
| महिका                     | विंश         |
| महुरा                     | विणी         |
| महुरि                     | वेभा         |
| <b>माहेसरी</b>            | वेभा         |
| मारूकावतीं<br>मत्तिकावतीं | संघ          |
| मित्तिया <u>वती</u>       | सम्मे        |
| मिहिला<br>मिहिला          | सम्ब<br>साके |
| -                         |              |
| रहडड                      | सावर         |
| रयणदीव                    | सावः         |
| रयणवालुया                 | सिंहर        |
| रयतवालुपा                 | सिम          |
| रहावृत्त                  | सिरि         |
| रायगिंह                   | सीम          |
| रेवय                      | सुणग         |
| <b>छंकादी</b> व           | सुवण         |
| <b>लंकापुरी</b>           | सुवण         |
| वंसगिरि                   | सोप्प        |
| वजकोडीसंठिय               | हरिध         |
| वइली                      | हिरिगं       |
| वरगा                      | हुण          |
| वरदा                      | <b>4</b> .   |
| ****                      |              |

विना रसी गरथाण गिरि या रगिरि रहेंड गिरि 'य त त्थी यपण्णसी लदीव णरा (ग ?) पष्यय णस ामेध णपुरी णभूमी गरय णापुर मंत

#### ८ ऐन्द्रजालिकः इंद्रसम्म

### ९ कर्वट-खेर-ग्राम-सिषवेशादि

| अयक्ष्मां <b>म</b> | तिक्रवरथुग        |
|--------------------|-------------------|
| गिरिकर्ड           | दिसासेवाह         |
| गिरिक्ड            | नंदिगाम           |
| गिरितड             | पडमिणि <b>खेर</b> |

| पलासगाम | संवास   |
|---------|---------|
| पळासपुर | संवाह   |
| वरय     | संखपुरग |

| •              |  |
|----------------|--|
| संगम           |  |
| सालगु <b>ह</b> |  |
| सारिग्गाम      |  |

चुगाम सुग्गाम सुद्दित

#### १० कुर्कुटकः वजतुंद

#### ११ कुलकराः तत्पस्यस

| अभिषंद    | <b>चंत्रकंता</b> |
|-----------|------------------|
| चक्तुकंता | चंदअसा           |
| न्नम्बुम  | <b>ज</b> समंत    |

| नाभि       |  |
|------------|--|
| पृष्टिक्या |  |

| -             | _ |
|---------------|---|
| <b>यसेण</b> इ |   |
| मरुदेव        |   |

| मरुदेवा   |
|-----------|
| विसलवाहणं |

् सिरिकंता ्र **गुरु**वा

|                                      |                                     | _                                 | इ-योग-वंद                                      | <b>TI</b> :             |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                      | इंग्लास                             | गोयम                              | दुसार                                          | इतिवंस व                | ज <b>स्त्र</b>                       |
| <b>अज्ञक</b> णिह<br>अज्ञजेह          | अज <b>ुदद्</b><br>किंजपि            | १३ <b>क</b> ि<br>संदिक<br>सरग्गीव | माणि नामा<br>गोयम<br>पोषणासः                   | मागह                    | सहदेव                                |
|                                      |                                     | १४ कु                             | णसाप्रमहिष                                     | यः                      |                                      |
|                                      | गंधारी<br>गोरी                      | जंबवती<br>पउमावर                  | रुप्पि<br>री छनस                               | _                       | गामा<br>स्रा                         |
| १५                                   | क्षत्रियाणी                         |                                   |                                                | १६ गणधराः               |                                      |
|                                      | <b>कुंद</b> खया                     |                                   | <b>उसमसे</b> ण                                 | <b>चका</b> उह           | <b>सुह</b> म्मसा <b>मि</b>           |
| ·                                    |                                     | १७ गणिकाः                         | #20 <b>7</b> -050                              | 37                      | •                                    |
| अजंगसेजा<br>अजंतम <b>ई</b>           | कामपडागा<br>कालिंद्सेणा             | कुवेरसेणा<br>चित्तसेणा            | रार्चुम चुञ्च<br>रहसेणिया<br>रंगप <b>डा</b> या | वसंतसेण                 | ा सुसेणा<br>सुहिरक्का                |
| <b>अमि</b> यजसा<br>कर्लिगसेषा        | कुवेरदत्त<br>कुवेरदत्ता             | बुद्धिसेणा                        | वसंतित्र                                       | या सुप्पबुद्धा          | हिरण्णा                              |
|                                      | 8                                   | <br>८ गाथापतयः                    | तत्पत्नी-पुत्र                                 | ा-पुत्रय <b>स</b>       |                                      |
| <b>जक्स</b> द्त                      | नागद्त्रा                           | माढर                              | विण्हुसिही                                     |                         | <u> </u>                             |
| धणसिरी                               | नागसिस                              | वसुदत्त                           | सामदुत्ता                                      | सुनंद                   | सोमदृत्ता                            |
| माइक                                 | महाधण                               | वशुद्रसा                          |                                                |                         |                                      |
|                                      | गारुडिकः<br>ग <del>र</del> ुहुर्दुड |                                   | कंचणगुहा                                       | २० गुहाः<br>खंडप्पवाय   | तिमिसगुहा                            |
| २१<br>चार्कदि<br>जसोया               | गोप-गोप्यः<br>दंडग नी<br>नंद फ      | दे <del>गित</del><br>गुजंदि       | •                                              | २२ गीः<br>रोहिणी        |                                      |
| अजारियवेद<br>अत्यसत्थ<br>( अर्थशासम् |                                     | धस्मि                             | प्रस्थनामानि<br>इचरिय<br>म<br>शास्त्रम्) }     | भगवयगीया<br>(भगवद्गीता) | बसुदेवचरिय<br>संतिचरित<br>साबयपण्णति |

# २४ श्रामण्यः श्रामेशास्त्र

| अरहद्र च       | मार्य  | मेर               | सारय         | उगासेण      | •             |
|----------------|--------|-------------------|--------------|-------------|---------------|
|                |        | <br>২ <b>५ ভা</b> | कवर्षिराजानः |             |               |
| भर             | - भरह  | रचणज्ञ्           | वइरसेण       | सर्णेड्डमार | <b>बुभू</b> म |
| <del>j</del> y | मधव    | वहरदत्त           | वजाउह        | संति        | सुभोम         |
| जय             | महापडम | वहरनाम            | सगर          |             | •             |

#### २६ सारणश्रमणाः श्रमणाः श्रमण्यस

| अइ.सुच्य<br>अक्रकिति<br>अंगरिस<br>अविमारि<br>अविमारि<br>अविमारि<br>अविमेर्ग<br>अम्यसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अमयसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अम्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्य<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्य<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्य<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस्यसागर<br>अस | चंदणसायर<br>चंदणसायरचंद<br>चारुगुणि<br>चित्तगुत्त<br>जगनंदण<br>जंबू<br>जयंत<br>जकणजि<br>जिणवृत्ता<br>जुगंधर<br>द्वचित्त<br>द्वधमम<br>द्वधिति<br>द्वस्य<br>द्वसित्त<br>दंतमहण<br>देवगुरु<br>धम्मचोस<br>धम्मवास<br>धम्मवास | धम्मिषय<br>धम्मरुह्<br>धितिवर<br>नंद्<br>नंद्णगिरि<br>नंदिषद्धण<br>पसंतवेग<br>पसम्बंद<br>पिषदंसणा<br>पिहियासन<br>पीहिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर<br>पीतिकर | मंदर महामति महिंद मुणिसेण मुणीचंद रिक्खया वहरदक्त बङ्गालवीरि वजाउइ वंतामय वरद्क्त वसुमती विडलमति विजय विण्डुकुमार विमलाभा वीरबाडु | सचरिक्षयं<br>संजयंत<br>सत्तुग्घ<br>सत्तुगम<br>सत्तुगम<br>संत<br>संतवेग<br>सम्याषु<br>सव्यगुक्त<br>सम्याणु<br>सहस्सायुह<br>सागरदेण<br>सागरसेण<br>सिवगुक्त<br>सीमंघर<br>सीमंघर | सुद्विय<br>सुद्वियजा<br>सुनंद<br>सुपहृद्व<br>सुप्पभा<br>सुमण<br>सुम्य<br>सुम्य<br>सुद्ध्या<br>सुद्ध्या<br>हरिस्रणिचंद<br>हरिस्रणिकंभ<br>हिरणकुंभ<br>हिरिमती |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### २७ चैत्यानि

विषणभट

नागघर

|                          | ; ~                       | २८ चौराः तत्पक्यश्च   |                     |                |                       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| मवर्ज्य<br>करंक<br>कुसीक | दाह<br>षणपुंजत<br>भुगापुद | मंद्र्ख<br>वणमाला<br> | विदाह<br>विरूव      | विसी छ<br>सञ्झ | सर <b>हे</b><br>सुरूव |
| अम <b>यसुं</b> द्रा      | र्वकामुह                  | २५ ६<br>विसमकंदरा     | तैरपहुषः<br>सीहगुहा | असंगिपडी       |                       |

गुणसिक्य

# ३० चौरसेनान्यः तत्पस्यस

| अजियसेण<br>अजणभ | अपराजिभ<br>कालदंड | भंदर<br>भणमास्त्रा | विश्वमापुर<br>विभिन्न |
|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
|                 |                   |                    |                       |

#### ३१ जनपद-क्षेत्र-द्वीप-विजयादि

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | and and de                                                                             | ** \$(11 146141                                                                                                            | 14                                                                                                                             |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अंगा<br>अणहा<br>अद्भग्ह<br>अयपह<br>अवंती<br>अवरविदेह<br>आणहा<br>उक्छ<br>उक्छ<br>उक्छ<br>उक्ष्ण<br>उत्परकुरा<br>उत्परकुरा<br>उत्परकुरा<br>उत्परकुरा | कंटयदीव<br>काम रूव<br>कासी<br>किंजंपि<br>कुणहा<br>कुणाल<br>कुर<br>कुसहा<br>कोंकण<br>कोसला<br>स्रस<br>गंधार<br>गंधार<br>गंधार | चीणसूमी चेह्र जंबुदीव जवण जावण टंकण दाहिणह्मस्ह देवकुरा धाहसंह धायहसंह नंदिस्सर नंदीसर | पंचनदीसंगम पुन्सरद्ध पुन्सरद्ध पुन्सरवर पुरच्छिमधवर- विदेह पुग्वविदेह पोक्सकावई बब्बर भरह भारह भगहा भंगळावई महाविदेह रमणिज | रयणदीव<br>रुयग<br>रूका<br>वच्छा<br>वच्छावई<br>विजणस्थाण<br>विजयद<br>विदेह<br>विययमा<br>सलिखावई<br>सावस्थी<br>सिंहलदीव<br>सिंधु | शुक्तह<br>शुरद्वा<br>शुवण्णभूमी<br>सुरसेणा<br>सेवा<br>सोरदृक्ड<br>सोरिय<br>सोवीर<br>हरिवास<br>हुण |

#### ३२ जम्बूपस्यः

| कणगसिरी | जसमती   | प्उमसेणा | समुद्दसिरी |
|---------|---------|----------|------------|
| कमछावती | पडमसिरी | विणयसिरी | सिंधुमती   |
|         |         |          |            |

### ३३ तम्बुवायः तत्पन्नी च

|        | _ | वीर |
|--------|---|-----|
| वणमाला |   | पार |

#### ३४ तपांसि

| आयंबिकवडू माण | <b>धरम<b>ष</b>द्धवाल</b> | रयणावली | सीहनिकीछिय |
|---------------|--------------------------|---------|------------|
|---------------|--------------------------|---------|------------|

### ३५ तापस-तापसी-परिवाजक-परिवाजिकादयः

| अगरिथ<br>अधगोयम<br>अहिल्ला<br>आहला<br>उदयबिंदु<br>प्रासिंग<br>कंक | कणगरह<br>कासव<br>कुंढोवरी<br>कुसला<br>कोसिक<br>कोसिय<br>संदमणिया | गोयम<br>चंडकोसिय<br>जडिलकोसिय<br>जबवद्धा<br>जमद्ग्गि<br>धम्मिक<br>नंदा | पवणवेदा<br>पिप्पस्राय<br>मिगसिंग<br>मीणगा<br>वडव<br>वहलि<br>वहलि | बिहासब<br>विण्हु<br>संख<br>संडिलि<br>सुकुमाखिया<br>सुकसा<br>सुरसेण | सेवाठी<br>सोमचंद<br>सोमप्पष्ट<br>हिरुणकोम |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| ३६ तीर्थकराः                                              |                                                                         |                                                                         |                                                                     |                                                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| भजिय                                                      | अरिट्टनेमि                                                              | घणरष्ट                                                                  | नामेय                                                               | वद्भाण                                                               | सर्वेड्ड           |
| अणंतह                                                     | • इसम                                                                   | <b>जीवंतसामि</b>                                                        | नेमि                                                                | वासुपुज                                                              | सयंभू              |
| अणंतजिण                                                   | उसभसांमि                                                                | जीवसामि                                                                 | मिक्डि                                                              | बिमछ                                                                 | सीमंघर             |
| अमियजस                                                    | <b>उस</b> भसिरि                                                         | द्वधरम                                                                  | <b>महावीर</b>                                                       | संति                                                                 | सीयक्रजिण          |
| अभियवाहण                                                  | <b>कं</b> ध                                                             | धम्म                                                                    | महाबीर <b>वद्धमाण</b>                                               | संतिजिण                                                              |                    |
| अर                                                        | खेमंकर                                                                  | गमि                                                                     | <b>मु</b> णिसुम्वय                                                  | स्रयंपभ                                                              |                    |
|                                                           |                                                                         | 319 <b>ਤ</b> ਰਜ                                                         | रराजानः                                                             |                                                                      |                    |
| अक्लोभ                                                    | थिमिय                                                                   |                                                                         | वसुदेव                                                              |                                                                      |                    |
| अभिचंद                                                    | भरण                                                                     |                                                                         | समुद्दविजय                                                          | हिमव                                                                 |                    |
| <b>अयस्</b>                                               | पूरण                                                                    |                                                                         | सागर                                                                |                                                                      |                    |
| उप्पलमाला<br>कल्हंसी<br>कवलिगा<br>कविल<br>को <b>क्</b> रस | ३८ दास-दासी-<br>गंगपालिय<br>गंगरक्खिय<br>दुम्सुह<br>पंडितिका<br>प्रभावई | द्शैवारिक-प्रती<br>पञ्जवय<br>भइग<br>भइा<br>भोगमालिणी<br>म <b>क्षड</b> य | हार-महत्तरक-ह<br>मत्तकोकिला<br>मंथरा<br>मंदोदरी<br>मिरिई<br>छमुणिका | शय्यापालिकार<br>वणमाला<br>बल्लह<br>बिज्जलह्या<br>बीणादत्त<br>संगमिया | याः<br>सुरदेव      |
| काकास                                                     | पणापङ्                                                                  |                                                                         | <u>~~~</u>                                                          | रागाममा                                                              |                    |
|                                                           | _                                                                       |                                                                         | र्वः षट्पश्चाश्चत्                                                  | _                                                                    |                    |
| अणिदिया                                                   | सोयधारा                                                                 | महा '                                                                   | रुयगा                                                               | सतेरा                                                                | सुरूवा             |
| अपराजिता                                                  | नंदा                                                                    | भोगंकरा                                                                 | <b>रुयंगा</b>                                                       | समाहारा                                                              | सुबत्था            |
| <b>अ</b> कंबुसा                                           | नंदिवसणा                                                                | भोगमाञ्जिणी                                                             | रूपगावती                                                            | सम्बद्धमा                                                            | सेसकेसी            |
| आणंदा                                                     | मंदुत्तरा<br>-                                                          | भोगवती<br><del>भ</del> िन्न                                             | कच्छी <b>वती</b>                                                    | सिरी                                                                 | सेसवती             |
| इकादेवी                                                   | भवसिका                                                                  | मितकेसी                                                                 | वश्यभित्ता                                                          | सीया<br>——                                                           | सोतामणी            |
| युगणासा                                                   | पडमावती<br><del>• ०००</del>                                             | मीसकेसी<br><del>नेनं</del> नन                                           | वसुंघरा                                                             | सुनंदा                                                               | हासा<br>हिरी       |
| वित्तकणगा                                                 | पुंडरिनिणी<br>पुंडरिगी                                                  | मेइंकरा<br>मेइमालिणी                                                    | वारिसेणा<br>वारुणी                                                  | शुप्पतिण्णा<br>सुप्पसिद्धा                                           | 1671               |
| विसगुसा<br>चिसा                                           | युष्प्रमाला                                                             | <b>महमा</b> ख्या<br><b>मेहव</b> ती                                      | वारुणा<br>विचित्ता                                                  | युग्यातकः<br>सुभोगा                                                  |                    |
| जयंती                                                     | पुरवी                                                                   | रुवंसा<br>रुवंसा                                                        | विजया<br>विजया                                                      | युगाना<br>सुमेहा                                                     |                    |
| जयता<br>जसो <b>हरा</b>                                    | . <b>सकाई</b> गा                                                        | रुपरासहा                                                                | वेजयंती                                                             | चुरादे <b>वी</b>                                                     |                    |
|                                                           | -                                                                       | -                                                                       |                                                                     | •                                                                    |                    |
|                                                           |                                                                         | ४० दुर्ग                                                                | ोता वरिद्राध                                                        |                                                                      |                    |
| <b>अ</b> कं <b>दु</b> सा                                  | <b>निया</b>                                                             |                                                                         | संखिया                                                              | <b>सु</b> मंग                                                        | ाका                |
| उज्जिता रजागुत्त                                          |                                                                         | 7                                                                       | सिरिदत्ता                                                           | सक                                                                   | <b>स्व</b> णा      |
| धणिया                                                     |                                                                         | -                                                                       |                                                                     | •                                                                    |                    |
|                                                           |                                                                         |                                                                         |                                                                     |                                                                      |                    |
| 8                                                         | <b>बुर्गपा</b> लः                                                       |                                                                         | 1                                                                   | ४२ दूताः                                                             | _                  |
|                                                           | जमदंड                                                                   |                                                                         | चंडसीह<br>डिंभगसम्म                                                 | मिरिष्<br>मिरिष                                                      | मिस्सयपाद<br>विरिष |

#### ४३ देवजातयः

|                                                     |                                      |                                                | 2.4 444.44                          |                                         |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| श्रामिकुमार<br>इसिवादिय<br>अयहिकुमार<br>कुंद्रप्पिय | किण्णर<br>किंदुरिस<br>गंघव्य<br>जक्क | श्रीइसा <b>कप</b><br>दुंबर<br>नाग<br>परिधम्मिक | भूष<br>भूषवाइष<br>महोरग<br>मेहकुमार | मेहसुह<br>रक्सस<br>वण्डि<br>बिण्डकुमारी | बिस्सावसु<br>हाहा<br>हृह |
|                                                     |                                      |                                                |                                     |                                         |                          |

| ४४ देव-देव्यः                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अह्रक्वा<br>अह्य<br>अच्छुइंद<br>अच्छुइंद<br>अच्छादिय<br>अचराजिता<br>अपराजिता<br>अपराजिय<br>अह्य<br>इंदा<br>इका<br>इका देवी<br>इंसाणइंद<br>उच्चसी<br>प्राणासा<br>कणगरह<br>कमकक्ष<br>क्यमाक<br>केवव<br>भंगावेवी<br>घणविज्ञुका | चमर चित्तकणगा चित्तगुत्ता चित्तगुत्ता चित्तगुत्ता चित्तगुत्ता जम जवंती जळणप्यभ जतोहरा तंबच्छ तिकोत्तमा तोयभारा दहधमम दहरह दिवायर दिग्नच्छ भणस्र भणस्र ग्रंदेव | नागराह् नागाहिब नागेद नागेद नारय नेगमेसि पडमावती पण्णगराह् पण्णगाहिब पुंडरिगिणी पुंडरिगी पुण्फमाला पुहवी बाभिंद बल बलाहगा भागकरा भागकरा भोगमालिणी भोगवती मणिचूल महाकाल सिराकेसी | मेणा मेहंकरा मेहनाइ मेहमालिणी मेहरह मेहवती रंभा रुवंसा रुवंगा वारिसेणा वारुणी वालय | विजया<br>विज्जुदाह<br>विज्जुदाह<br>वेजयंसी<br>वेयहजुमार<br>वेयहणी<br>वेसमण<br>सतेरा<br>सबक<br>समाहारा<br>सयंपभा<br>सयंपभा<br>सथंडुद्ध<br>सकभ<br>सम्बप्पभा<br>सारस्सय<br>सिरिदाम<br>सिरी<br>सीया<br>सुपंदिवाम<br>सिरी<br>सुपंदिवाम<br>स्रोहु | सुमण<br>सुमेहा<br>सुरुव<br>सुरुवा<br>सुवण्णमूख<br>सुवस्था<br>स्ट्रेव<br>सेसकेसी<br>सोमामणी<br>सोमणस<br>सोमाणी<br>सोहम्मवह<br>सोहम्मिद<br>हरिणेगमेसि<br>हासा<br>हिमचूल<br>हिमचंत्रकुमार<br>हिरी |
| कयमा <b>क</b><br>केढव<br>भंगादे <del>वी</del>                                                                                                                                                                               | नंदा<br>नंदिव <b>द्या</b><br>नंदुत्तरा                                                                                                                        | ओगवती<br>मणिचूळ<br>महाकाळ                                                                                                                                                       | वसुंघरा<br>वारिसेणा<br>बारुणी                                                                                                                                                                                                                                                          | सीया<br>सुनंदा<br>सुप्पतिण्णा                                                                                                                                                                                                               | हिमचूल<br>हिम्बंत <b>ङ्ग</b> ा                                                                                                                                                                 |

# ४५ देवलोकाः

उवरिमगेविज महासुक

स्रोहम्म

| भारण<br>हैसाण | पाणय<br>बंभक्षीय | कंतय<br>सुहम्म |           |
|---------------|------------------|----------------|-----------|
|               | ४६ घर            | माप्रमहिष्यः   |           |
| अका           | इंदा             | वणविज्युया     | स्रोवामणी |
| सन्ना         | <b>इ</b> ला      | संवेरा         |           |

#### ४७ धर्माः

| चोक्सवाहणी<br>तिदं <b>डि</b> | दिसापोक्सिय<br>नस्थियवा <b>इ</b> | भागव <b>ड</b><br>(शैवः) | } | साहण<br>संख |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|-------------|
|                              | ४८ घ                             | त्र <b>यः</b>           |   | ,           |
| कमकसेणा                      | पंडिया                           | मंजुला                  |   | मंजुलिया    |

कमछसेणा कमछा

४९ नगर-नगर्यः पोयणपुर वितिपयाग **ळंकापुरी** कोल्लइर सावस्थी भरज्या बहुकेउमंदिय लोहग्गर दिवितिकग कोसंबी सिवमंदिर अरक्खुरी देवतिख्य बारगा वह्रपुर सीहपुर स्रगपुर अरिजयपुर भद्दिळपुर देवसामपुर वसपुर गगणनंद्ण सुंकपुर अखगापुरी भरुयच्छ वणवासी नंदणपुर सुत्तिमती अस्जिर गगणवस्ट्रह भोजक्ड वरदाम गंधसमिद्ध नंदपुर सुभगनयरी अवज्ञा निरुणसह मगहापुर वसंतपुर **असोगपुर** गयनगर सुभगा मसिकावती निछिषिसभ वाणवासी असोगा गयपुर सुभा नलिणीसह महापुर वाणारसी गिरिनगर सुमंदिर आह्याभ महिला विजयखेड नागपुर सुवण्णणाभ आमछक्डप चक्युर निचालोय महुरा विजयपुर चंदणपुर **सुवण्णति**स्य आमङकप्पा विद्यपुर पइट्ड मागह -चमरचंचा सुवण्णदुसा **इंद**प्रर चमरचिषा माहेसरी विणीया सुवण्णपुरी पहट्टाण इछावद्ग वीयसोगा मित्तियावडे चमरचेंचा सुवण्णाभ पभंकरा उउजेणी मिहिका घेजयंती उं**बरावश्वे**ला चंपा पभास सोज्ञ चारणजुवल पयाग मेहकुड वेदसामपुर सोचिमती उसभपुर रमणिजिय सकसार पहंकरा सोप्पारय कंचणपुर **छत्ताकार** पियंगुपट्टण रयणपुर सगडामुह इस्थिणपुर जयपुर कणयसकदार पुंडरगिणी रयणसंचय संखउर . जायवपुरी **इ**रियणापुर क्षणकुजा रहणेडर-) संघपुर तक्सिका पुष्फकेड हरिथसीस कमळपुर तामिलती पुरिमताल ঘছৰাত 🛭 संजती किण्णरगीय रायगिष्ठ साकेत प्ररिसप्रर कंडि णिप्रर तिपुर सागेय वोबली पोक्खछावती रायपुर कुंडिणी वोंडरगिणी रिट्टपुर सामपुर क्सगपुर दसपुर ५० नट-नर्सक्यः

| कामपरागा |   | चिछाइगा | बहुरूव     | विकासिणी             |
|----------|---|---------|------------|----------------------|
| किण्णरी  |   | पडमिणी  | महुरकिरिया | <b>ह</b> ।सपोट्टलिया |
| कोमुया   | : | बब्बरी  | रयसेणिया   |                      |

|                                              |                               | <b></b>                 | नदी-समद्र-ह                      | ५१ नदी-समुद्र-हृदादि                     |                                       |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>उत्तरकुर</b>                              | खीरोद                         | जंडणा                   | मागीरही                          | वरदा                                     | सीबोद                                 |  |  |  |  |
| उसुवेगा                                      | गंगा                          | जण्हवी                  | रयणवाह                           | हुया विजया                               | सीओदा                                 |  |  |  |  |
| एरावई                                        | र्गुगासायर                    | <b>जसुणा</b>            | रयतवालु                          |                                          | । सीया                                |  |  |  |  |
| कणगवाद्धया                                   | गोदावरी                       | जावती                   | <b>ख्</b> वणस्                   |                                          | सुवण्णकृका                            |  |  |  |  |
| काळोड्                                       | चंदा                          | निपडी                   | वरगा                             | સિંજુ                                    | हंसणदी                                |  |  |  |  |
| ५२ नरकाः तत्प्रस्तद्याश्च                    |                               |                         |                                  |                                          |                                       |  |  |  |  |
| अपद्दुराण तमतमा स्यणप्पमा सङ्गरप्पमा सप्पावस |                               |                         |                                  |                                          |                                       |  |  |  |  |
|                                              | ५३ नारदाः                     | •                       |                                  | ५४ न                                     | वासांयात्रिकाः                        |  |  |  |  |
| कच्छुलनारय                                   | नारच                          | नेमिनारय                |                                  | रुद्द                                    |                                       |  |  |  |  |
|                                              |                               | - د                     | ५ नैसित्तिकाः                    |                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |  |  |
|                                              | आसर्बिहु<br>कोट्रुकि          | दीवसिह<br>देबिल         | ं पयावह्सम्म<br>बहस्सतिसम्       |                                          | सस <b>र्विद्</b>                      |  |  |  |  |
|                                              |                               | 68 n                    | <br>ारमाधार्मिकास्               | 377:                                     |                                       |  |  |  |  |
| अस्                                          | (पत्त महाका                   |                         |                                  | 3 <b>ा</b> •<br>सबक सि                   | हभ साम                                |  |  |  |  |
|                                              |                               |                         |                                  |                                          |                                       |  |  |  |  |
| ¥                                            | रहंत आ                        | _                       | ५७ परमेष्ठिनः<br>उवज्ज्ञाय       | साहु सिः                                 | ₹                                     |  |  |  |  |
|                                              |                               | •                       | ५८ पर्वताः                       |                                          |                                       |  |  |  |  |
| <b>अं</b> गमंदिर                             | कंकोडय                        | ৰজভূত                   | <b>ह</b> यग                      | वेयह                                     | सीमण्णग                               |  |  |  |  |
| <b>अं</b> जणगिरि                             | कंचणगिरि                      | बलभद्                   | रेवय                             | संकुपह                                   | <b>हि</b> मवंत                        |  |  |  |  |
| अहावय                                        | कणगगिरि                       | मणिसाय                  |                                  |                                          | <b>हि</b> रिमंत                       |  |  |  |  |
| अमयधार                                       | किकिधिगि                      | रे मणोरम                | वक्खार                           | गिरि सम्मेय<br>रीसंठिय सिद्धप <b>ट्य</b> | <b>37</b>                             |  |  |  |  |
| अंबरतिरूप<br>असियगिरि                        | गंधमार् <b>ण</b><br>सम्बद्धाः | मंदर<br>माळवंत          | वण्यकार<br>विश्वगि               |                                          | 4                                     |  |  |  |  |
| अस्यागार<br>उस <b>भक्</b> ड                  | चुछहिमवंत<br>नी <b>ङगिरि</b>  | मारूपता<br><b>मेह</b>   | वैभार्ग                          |                                          | य                                     |  |  |  |  |
| उसु <b>का</b> र                              | नीखवंत                        | रहावत                   | वेभारसे                          |                                          |                                       |  |  |  |  |
|                                              |                               | to m                    | <br>रुगेहिताः तत्पर              | 27727                                    |                                       |  |  |  |  |
|                                              | कराखविंग                      | -                       | प्रसाहसार सरम्प<br>भिगु          | रन-व<br>विस्समृति                        | स्रोम                                 |  |  |  |  |
|                                              | चित्तमती                      | नसु <b>र्</b><br>पिंगला | वंझ                              | संति                                     |                                       |  |  |  |  |
|                                              |                               | ۵.                      | <br>० प्रतिवासुदेव               | ,<br>40                                  |                                       |  |  |  |  |
| आसमीव                                        | जरासंध                        | द्।<br>दुमियारि         | ण् आत <b>वासुद्</b> व<br>इसम्मीव |                                          |                                       |  |  |  |  |
|                                              |                               | -                       |                                  | -<br>                                    |                                       |  |  |  |  |
|                                              | ६१ प्रासाद<br>स <b>ब</b> भोभइ | •                       | अपराजिय अ                        | ६२ बलदे <b>बरा</b><br>।यल बलदेव          | जानः<br>संकरिसण                       |  |  |  |  |
|                                              |                               | -                       |                                  |                                          |                                       |  |  |  |  |
| đ                                            | ० हिं० ५३                     |                         |                                  |                                          |                                       |  |  |  |  |

#### ६३ ब्राह्मण-ब्राह्मण्यः तत्पुत्र-पुञ्यश्च

कोंकणय अगिगभृह खंदिल अग्गिला अंजणसेणा गंगसिरी गोयम अशुद्री अणुद्धरी चंदजसा अणुहरी जि**क्**छ इंदसम्म जबद्ता कासव जंबुका

जसमहा मिग देवयदिण्ण रुहद्दत्त धरणिजढ देवह नंदिमृति वसुभृह नंदिसेण वसुमती निस्सिरीयगोयम वाउमृह् षहस्सद्द वारुणी मदिरा सच्चह

सम्बभामा संहिल्लाइण सम्म सामलोमा सिरिभूइ सुनंदा सोम सोमवृत्ता सोमदेव सोमसम्म सोमसम्मा सोमिका हिरणकोमी

६४ महिषः भइग ६५ मातङ्गः जमपास ६६ मेषाः काळ महाकाळ

#### ६७ यज्ञाः

अस्ममेह

आसमेह

राजसुय

सुणकमेध

#### ६८ राजानो राजपुत्रा विद्याधरराजानो विद्याधरराजपुत्राश्च

अंसुमंत भइबल भकूर **अक्**कित्ति अक्टदेव अक्षप्रभ अक्ररह भक्लोभ अग्गिसिहर अग्गिसेहर अंगारक अधिमारि अजिय भजियजस भजियसेण अणंतविरिय अणंतसेण अणाहि द्वि भतिकेउ भद्रवाहु **अं**धगवण्हि अपराइय अपराजिय अभगसेण मभय अभयघोस अभिचंद अभिश्तदुमण अमियगति पुगरह पृणियपुत्त अमियतेय अभियवेय पृणीपुत्त एणीसुय **अमोहप्पहारि** अमोहरय कंस अमोहरिउ कच्छ कणगकेड अयधणु कणगनाभ अयल भयोधण कणगपुज अयोहण कणगरह अरिंजय कणयसत्ति अरिंद् कण्ह अरिंदम कत्तविरिय अरिसीह कराळवंभ कविल भरुणचंद असणिघोस काकजंघ असणिवेग कामुम्मत्त असियतेय कालमुह भा**र्ष**जस काळसंवर आसग्गीव कुणिम भाससेण कुंभ इंदकेड कुंभकण्ण इंद्रगिरि कुरुचंद इंदासणि केढव इंदुसेण केसघ कोणिभ इक उम्मसेण खर गंधार **उद्ध** 

गरुककेड गरुककेत गरुखवाहण गरुखविक्रम गरुखवेग गोविंद घणरह चकाउह चवखुम **चंड**वेग चंडकित्ति चंदतिलय चंदाभ चारुचंद चित्तरह चित्तविरिय चित्तवेग चेइपइ जड जणक जण्हुकुमार जम जंबवंत जय जयसत्त् जयंत जयसेण

जर

दहिसुह जरासंध दामोयर जल**णजिंद** जलणवेग दारुग जलविरिभ दिण्णग दिसचूळ जसवंत दिवायरदेव जियभय दिवायरप्पभ जियसत्त दीहबाह् जियसत्तु डंडवेग दुजोहण तिणपिंगु दुइत तिलय दुपय तिबिट्ट दुप्पसह तिसार दुमरिसण दुमविस्र तिसेहर थिमिय दुमसेण थिमियसागर दुसार द्सण दुक्ख दुवनेमि देवग वृहरह देवदत्त दुढरोध देवदेव दंडविरिय देवपुत्त दंखवेग धण दंतव# धणवय दुमघोस धिमल दुमियारि धरण द्सम्गीव भरणिसेण दसरह धुंधुमार दहरह भगाइ

नंतिसेण न्मि नमुङ् नयणचंद नवरतिख्य मरगिरि नरसीड न्छपुत्त मलिणकेड सष्ट सेण नाभि निद्यसन्त नीक मीलकंठ नीछंधर पउमनाह पडमरह पज्ञ पंच सयग्गीब पंचासग्गीव पहिरूव पंड पभव पभाकर पयावद्य पवण पवणवेग पसेणह पहसियसेण पह पिहद्धय पीइंकर पीढ पुंडय पुण्णचंद पुण्णभद् पुष्फकेड पुप्फदंत पुरिसपुंचरीय पुरिसाणंद पुरिसुत्तम पुछिण पुष्वक पुहवीपद्व पूरण पोक्खकपाक बंधु

बढ बलदेव बळभह बळविरिय बछसीह बलि बहुरय बाहुबली बिंदु सेण बिहीसण बुद्धिसेण भइ भरह भागीरहि भाग भाणुकुमार भाणुदेव भाणुप्पह भाणुवेग भागुसेण भीम भीमघोस भोसण भेसग भोय भोयवण्ही मइसायर मऊरग्गीब मघव सच्छ मणिकंठ मणिकुंदल मणिकंड ि मणिकेड मंदर मयूरग्गीव मरुद्देव मरुभूइ मरमरूअ महत्थ महसेण महाकच्छ महागिरि महाघोस महाजस

महाप्रम

महापास

महापीड बहरबाह्र वहरसेण महापुंख **महाब**ल वक्कखचीरि महासेण वस्त्रिल महिंद वज्जपाणि महिंददत्त वजाउह महिंदविश्वम वराहगीव मह चरिम महर्पिग वरुण मह पिंगल वसु वसुगिरि महुरग्गीद महोदर वसुदेव माणसवेग वालि माधव वासव वासदेव माळवंत मिगद्धय विजय विजयंत मल मेघनाय विजयभद्य विजयसत्त मेघरह मेरु विज्ञदाढ मेरुमालि विङ्जजिङ्भ मेहजव विज्ञुदाढ विङ्यप्पभ मेहनाय मेहरह विउज़रह विज्ज बेग मेहवाहण विंस मेहसेण विंझदत्त रट्टवद्धण विणमि र्यण**ः**सय विण्ह रयणा उड विण्हुकुमार रविसेण विदियतिखय रस्सिवेग रहसेण विदुर विनमि राम विमलवाहण रामण वियहह रावण विसाल रिट्रनेमि विस्ससेण रिउदमण विहसियसेण रिवुद्मण विहीसण रुपणाभ वीइभय रुप्पि वीर रुहिर वीरंगय रेवय वीरज्झय लक्खण वीरदत्त वहरजंघ वीरबाह् वहरदत्त वीरसेण बहुरदाढ वीसहरगीव वहरनाभ

वीसदेव वीससेण वेजयंत वेसमण सयरगीव सक्रंडलि सगर संकरिसण संख संखरह संजय संज्ञयंत सणंक्रमार सत्तुग्घ सत्त्रजय सत्त्तम सत्त्द्रमण संति सम समबिद समुद्दविजय संब संबसामि संबसिरि सम्म सम्मुह सयघोस सयबळ सयबिं सयाउह सह सहस्सग्गीव सहस्तरस्ति सहस्सायुह सागर सागरदत्त सारणग सिरिदाम सिरिदेव सिरिधस्म सिरिविजय सिरिसेण सिलाउह सिवकुमार सिसुपाछ सीहचंद सीहजस

सीहरुझय सीहदाद सीहरह सीहसेण सुग्गीव सुंकदत्त सुजात सुजाभ सुजावस सणिम सुदंसण सुदत्त सदारग सुबंध सुबाह सुभाषु सुभूम सुमित्त सुमुह सुमेरु सुरूव सुवसु सुसेण सुहदारग स्र सुरदेव सरसेण सेजंस सेणिअ सोम सोमग सोमचंद सोमदेव सोमप्पड सोमविरिय सोयास सारि सोरीवीर हंसरइ हंसरच्छ हंसरह हयसस् हरि हरिचंद हरिवाहण हरिसेण हिमगिरि

| हिमवं                        | हिर् <b>ण्णणाह</b>         | हिरणाधर               | हिरण्णलीम           | हप्कय                |                                |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| हिमवंत                       | हिरणधम्म                   | हिरण्णरह              | हिरणावम्म           | हेमंगय               |                                |
|                              | ६९ राझ्यो र                | <br>ाजपत्र्यो विद्या  | घरराझ्यो विद्या     | <b>घरराजप</b> ज्यश्च |                                |
| 97F77                        | गोरी                       |                       | मा <b>लव</b> ई      | विमलसेणा             | <b>सुतारा</b>                  |
| अ <b>इरा</b><br>अंगारमती     | पारा<br>च <b>क्खुकं</b> ता | पडमस्री<br>पडमसिरी    | मारूपर<br>मित्तदेवी | विमला<br>विमला       | चुद्दरसणा<br><b>सुद्</b> रिसणा |
| अजारनता<br>अ <b>जियसे</b> णा | चंद्रकंता                  | पडमा                  | मित्तव <b>ई</b>     | विमङाभा              | <b>सुदंसणा</b>                 |
| अंजणसे <b>णा</b>             | चंदकित्ति                  | पडमावई<br>पडमावई      | भ<br>मित्तसिरी      | वियक्खणा             | सुनंदा<br>सुनंदा               |
| अणंतमई                       | चंद्रज <b>सा</b>           | पभावती                | मित्तसेणा<br>-      | विर <b>या</b>        | सुदरी                          |
| अणंतसिरी<br>अणंतसिरी         | चंदमती<br><u>चं</u> दमती   | पियंगु <u>स</u> ुंदरी | मियावती             | वेगवती               | सुप्पनही                       |
| अणुंघरी<br>अणुंघरी           | चंदाभा                     | <b>पियदंसणा</b>       | भीणकेसा             | वेजयंती              | सुप्पभा                        |
| अन <b>ळवे</b> गा             | चारुमती                    | पियमती                | मीणगा               | वेयब्सी              | सुभदा                          |
| अनिस्रवेगा                   | चित्तमाला                  | पियमित्ता             | मेहमाला             | संघमती               | सुमंगला                        |
| अभिजंदिया                    | चित्तवेगा                  | पियसेणा               | मेहमालिणी           | संघवती               | सुमंजरी                        |
| अमितप्पभा                    | विल्लणा                    | पीइवद्धणा             | रत्तवती             | सचजसा                | सुमणा                          |
| अमियगवि                      | जहणा                       | <b>पीतिमती</b>        | रयणमाला             | सच्चभामा             | सुमति                          |
| आससेणा                       | जणयतणया                    | पुक्खलवती             | रामकण्हा            | सचरक्खिया            | सुमित्तसिरी                    |
| आसाछिका                      | जंबवती                     | पुंडरगिणी             | रिसिदत्ता           | सच्चसिरी             | सुमित्ता                       |
| आसुरदेवी                     | जसमती                      | पुंडा                 | रुप्पिणी            | संतिमती              | सुरूवा                         |
| इंदसेणा                      | जसवती                      | पुष्फकूडा             | रेणुका              | सयंपभा               | सुलक्षणा                       |
| इलादेवी                      | जसोहरा                     | पुष्फच्ला             | रेवई                | ससिष्यभा             | सुलसा                          |
| इसिदंत्ता                    | जाणई                       | पुष्फदंता             | रेवती               | सहदेवी               | सुवण्णचूळा                     |
| कणगमह                        | जिणद्त्ता                  | पुष्फवती              | रोहिणी              | सामलया               | सुवर्णातेखया                   |
| कणगमाळा                      | जीवजसा                     | पुहवी                 | लक्खणा              | सामलिया              | सुब्वया                        |
| कणयमास्रा                    | जोइप्पहा                   | पुहवीसेणा             | <b>छ</b> च्छिमती    | सामछी                | सुसीमा                         |
| कणयलया                       | जोइमाका                    | बंधुमती               | <b>छ</b> छियसिरी    | सामा                 | सुसेणा                         |
| कणयसिरी                      | तारा                       | बंभी                  | <b>ल</b> लिया       | सिरिकंता             | सेणा                           |
| कमकसिरी                      | तिजहा                      | बाल्चंदा              | लोकसुंद् <b>री</b>  | सिरिचंदा             | सोमचंदा                        |
| कविष्ठा                      | दिति                       | भइमित्रा              | वइरमारिणी           | सिरिदेवा             | सोमजसा                         |
| कालिंद्सेणा                  | देवई                       | भद्य                  | वक्तया              | सिरिमई               | सोमदुत्ता                      |
| कित्तिमती                    | देववण्णणी                  | भागीरही               | वणमाला              | सिरिमती              | सोममित्रा                      |
| <b>कु</b> सुदा               | देवानंदा                   | <b>मंग्</b> ढावती     | वसंतसेणा            | सिरिसेणा             | सोमसिरी                        |
| <b>कुमुदा</b> णंदा           | देवी                       | मणोरमा                | वसुमृती             | सिरिसोमा             | हरिणी ू                        |
| कुंभिनासा                    | धणुसिरी                    | <b>मणोहरी</b>         | वाउवेगा             | सिरिहरा              | हिममालिणी                      |
| कुरुमती                      | धारिणी                     | <b>म</b> ही           | वायुवेगा            | सिरी                 | हिरण्णम्ती                     |
| केउमती                       | <b>धितिसेणा</b>            | <b>मंदोद्</b> री      | विजयसंगा            | सिहिनंदिया           | हिरण्णवई                       |
| केकई                         | नंदमती                     | <b>भय</b> णवेगा       | विजया               | सीया                 | हिरिमती                        |
| कोंती                        | नंदा                       | मयरा                  | विज्ञाजिङ्भा        | सीहनंदिया            | हेममालिणी                      |
| क्रोसुइया                    | नंदिणी                     | मरुदेवी               | विज्जुजिब्सा        | सुकंता               |                                |
| कोसञ्चा                      | नागदत्ता                   | मरुमती                | विज्जुमती           | सुकुमाला             |                                |
| गंधव्यदत्ता                  | नीलजसा                     | महा                   | विज्जुलया           | सुजसा                |                                |
| गंधारी                       | नी लं <b>जण</b> ा          | माणसवेगा              | विणयवती             | सुणेत्ता             |                                |

अजाव नाइला नागदत्त

७० राष्ट्रौढाः भवदत्त

भवदेव

रेवती

वासुगी

| <b>U</b> 12                           |                              |                                  |                             |                              |               |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |                              | ७१ वणिजः त                       | त्पक्षी-युत्र-पुत्र्य       | Ħ                            |               |
| <b>अह्</b> युत्त                      | धणमित्र                      | नखदाम                            | पूसदेव                      | विजय                         | सोरिय         |
| दमदत्त                                | धणवसु                        | नाग <b>सेण</b>                   | पूसमित्त                    | विजयसेणा                     |               |
| ঘণ                                    | धारण                         | पडमसिरी                          | सम्मण                       | वीणाद्त                      |               |
| <b>ध</b> णद्त्त                       | नंदुण                        | पउमावती                          | रेवइ                        | सायरदत्त                     |               |
|                                       |                              |                                  | वाप्यः                      |                              |               |
|                                       |                              |                                  |                             | \ <b>a</b> .                 |               |
|                                       | कलं                          | बुगा पियदं                       | सणा पुंडरि                  | Iot.                         |               |
|                                       |                              | ७३ वार्                          | <u> </u>                    |                              |               |
|                                       | <b>अ</b> णंतविरिय            |                                  | 0 . 0                       | <b>व्य</b> ण                 |               |
|                                       | क्रव्ह                       | तिबिहु                           | पुरिसुत्तम ।                | वेहीसण                       |               |
|                                       |                              |                                  | <del>-</del>                |                              |               |
|                                       |                              | <i>હ</i> ઇ                       | : विद्याः                   |                              |               |
| आमोगिणी                               | तालुग्घा <b>ड</b> णी         | पण्णत्ती                         | महाजळ                       | मोयणी                        | संकुया        |
| ओसो <b>व</b> णी                       | तिरिक्खमणी                   | पब्बई                            | महाजालवती                   | <b>रुक्खमू</b> छिगा          | सामगी         |
| कालगी                                 | तिरिक्खरणि                   | पहरणावरणि                        | <b>महाजालविजा</b>           | वंसख्या                      | सुंभा         |
| केसिगा                                | થં <b>મ</b> ળી               | बं <b>धण</b> मोयणि               | महाजालिणी                   | विज्ञमुही                    | •             |
| गंधब्व                                | निसुंभा                      | बहुरूवा                          | <b>महारोहिणी</b>            | विज्ञामुही                   |               |
| गंधारी                                | पंसुमूखिगा                   | भामरी                            | माणवी                       | विज्युमुही                   |               |
| गोरी                                  | पंडुगी                       | भूमीतुंडगा                       | <b>मायंगी</b>               | विजसुही                      |               |
| जालवंती                               | पणगाविजा                     | मणु                              | मूलविरिया                   | वेयालविज्ञ                   |               |
|                                       |                              | loc f                            | ———<br>वेद्याधराः           |                              |               |
| अजियसेण                               |                              | धूमसिह                           | वळसी <b>ह</b>               | सहस्तघोस                     |               |
|                                       | जहाउ<br>जसग्गीव              | यूमासह<br><b>धूम</b> सी <b>ह</b> | मञ्जाह<br>मञ                | सर्वतयास<br>सुग्गीव          |               |
| कमका<br>गोरिपुं <b>ड</b>              | असम्माप<br>धणवती             |                                  | वहरमालिणी                   | यु <sup>ग्</sup> ाप<br>सुघोस |               |
| 41114.3. <b>2</b>                     | वणवत्।                       | पुरुहू य                         | 4864110311                  | 8414                         |               |
|                                       |                              | -                                | ा <b>धरनिकायाः</b>          |                              |               |
| काळकेस                                | काछिय                        | पंसुमूकिग                        | मणुपुष्वग                   | रुक्खमूलिय                   | संकुक         |
| कालग                                  | केसिपुग्वग                   | पंडुग                            | माण्व                       | वंसलय                        | संकु <b>द</b> |
| कालगय                                 | गंधार                        | पब्बएय                           | मायंग ्                     | विज्ञागंघार                  | सामग          |
| कालगेय                                | गोरिक                        | भूमीतुंडग                        | मूलवीरिय                    | संकुथ                        |               |
|                                       |                              | t ever                           | वेमानानि                    |                              |               |
| 2012/20144                            |                              | <b>बं</b> भवडेंसय                | सयंपभ                       | सुद्धपभ                      |               |
| आह् <b>चा</b> भ<br>आदि <b>चा</b> भ    | नंदावत्त<br>नलिणिगुम्म       | बनवडलप<br>रिट्ठ                  | स <b>न्व</b> द्वसि <b>द</b> | <b>सुजा</b> भ                |               |
| जाव <b>चान</b><br>कॉ <b>कणवर्डि</b> स | याकाणगुम्म<br><b>व पाख</b> य | रिट् <mark>ठा</mark> भ           | सायरभिष                     | सुपद                         |               |
| क्षाम्<br>काकनवाद्य                   | भ ५।७४<br>जीवस्य             | १९४८<br>इयक                      | सिरितिलय                    | सोत्थिय                      |               |

रुयक वेरुलिय

पीइकर

पुष्फक

चंदाम भूमकेड

सोहम्मवदिसय

सिरितिलय

सिरिप्पभ

सेयकंचण

असणिवेग

तं**बक**क

# परिशिष्टं पश्चमम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां कथा-चरितादीनामकारादिकमः।

| कथादि                             | पत्रम्                   | कथादि                                   | पत्रम्            | कथादि पत्रम्                  |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| अगडदत्तवरितम्                     | • 1                      | धिम <b>ळपूर्वभवचरितम्</b>               | <b>७</b> 8−७६     | वल्कछचीरीसम्बन्धः १६-२०       |
| अनारत देवसम्बन्धः                 |                          | धारणरेवत्युदाहरणम्<br><u>।</u>          | <b>२९५</b>        |                               |
| अन्धकवृष्णिपूर्वभवः               | 114-13                   | नमु <b>विपुरोहितसम्बन्धः</b>            | 126-19            | सम्बन्धः २८-३५                |
| अरजिनसम्बन्धः                     | 38-88                    | नारद-पर्वतकयोः वसु- )                   | •                 | वसुदत्ताख्यानकम् ५९-६१        |
| असंग्रीवप्रतिवासु- रे             | 284-99                   | राजस्य च सम्बन्धः                       | 169-65            | वसुदेवचरितम् ११४-३७०          |
| वेवसम्बन्धः                       | 337-33                   | पारापतरक्षकशान्ति-                      |                   | ,, प्रवंभवचरितम् ११४-११८      |
| <b>इ</b> म्यदारकद्विककथा          | 114-13                   | जिनजीवमेघरथराज-                         | \$3 <b>\$</b> -80 |                               |
| <b>ह</b> म्यपुत्रकथानकम्          | ષ્ઠ                      | सम्बन्धः                                |                   | वानरोदाहरणम् ६                |
| <b>अपभाजिनचरितम्</b>              | 340-06                   | <b>पिष्पकादस्योत्पत्तिः</b>             | 349-48            | •                             |
| ,, पूर्वभवचरितम्                  | 184-06                   | पुष्यदेवाहरणम्                          | २९६               | 1                             |
| कण्टिकार्याकथा                    | <b>५९</b> ~६१            | प्रधुमकुमारपूर्वभव- )                   | AN - 0.0          | वासवोदाहरणम् २९२              |
| कुन्थुजिनसम् <b>ब</b> न्धः        | <b>388-8</b> 6           | सम्बन्धः                                | ८४-९१             | विमछाभा-सुप्रभाऽऽ-} २८६-८८    |
| कोङ्कणकमाद्याणका- रे              |                          | प्रद्युक्तकुमारसम्बन्धः                 | 801-06            | र्थयोरात्मकथा ∫ 📆 💆           |
| स्यानकम्                          | २९-३०                    | प्रभवस्वामिसम्बन्धः                     | 0-94              | विष्णुकुमारसम्बन्धः १२४-६१    |
| घारुदसचरितम्                      | 122-48                   | प्रसम्बन्दसम्बन्धः                      | १६–२०             | शाकटिकाहरणम् ५७-५८            |
| चारुमन्दि-फल्गुनन्द्यु-रे         | -                        | बाहुबलिसम्बन्धः                         | 964-66            | शान्तिजिनचरितम् ३१०-४६        |
| दाहरणम्                           | २९७                      | ब्राह्मणपुत्रक्यानकम्                   | २२                | ,, पूर्वभवचरितम् ३१०-३९       |
| चित्रवेगाऽऽत्मकथा                 | <b>₹18-14</b>            | भरतचक्रवर्त्तिसम्बन्धः                  | 964-66            | शास्त्रकुमारपूर्वभव-          |
| जमद्भि-राम(पर्श्वराम)             | . 3                      | भवदत्तसम्बन्धः                          | २०-२ <b>२</b>     | सम्बन्धः }                    |
| कारीवीर्याणां सम्बन्धः            | `{२३५-३९                 | भवदेवसम्बन्धः                           | २०-२३             | शाम्बकुमारसम्बन्धः ७७-१०९     |
| जम्बूकाख्यानकम्                   | 9 <b>६</b> ८– <b>६</b> ९ | मिछ-मुनिसुवत-निम- )<br>जिनानां सम्बन्धः |                   | शिवकुमारसम्बन्धः १३-२५        |
| जम्बूखामिचरितम्                   | २–२६                     | 101111111111111111111111111111111111111 | ሪዓ                | श्रेयांसकुमारसम्बन्धः १६४-६५  |
| ,, पूर्वभवचरित <b>म्</b>          | २०-३५                    | महिपाहरणम्<br>  मित्राणां कथा           | 8-4<br>62         | ,, पूर्वभवसम्बन्धः १६५-७८     |
| जनदासोदाहरण <b>म्</b>             | २९५–९६                   | मृगध्वजचरितम्                           | २६८-७८            | सगरचाऋतत्पुत्र-।              |
| जिनपा <b>लिताहरणम्</b>            | २९६–९७                   | ,, पूर्वभवचरितम्                        | 204-06            | सम्बन्धः )                    |
|                                   | 4                        |                                         | २९५               | सनरकुमारचक्रवर्ति-}           |
| त्रिपृष्ठवासु देवस <b>म्बन्धः</b> | 299-93                   | 1 44 44                                 | <b>२९४–९</b> ५    | लम्बन्धः )                    |
| दशारराजानां पूर्वभवः              | 198                      | 1                                       | ₹80-84            | सागरदत्तसम्बन्धः दर्-रव       |
| इडधर्मादिमुनिषद्ग- )              |                          | राष्ट्रक बळाड्यक. )                     |                   | सुभूमचक्रवात्तसम्बन्धः २३५-४० |
| सम्बन्धः                          | 86-88                    | सम्बन्धः                                | ८६-८८             | 13                            |
| धनश्रीकथानकम्                     | ४९–५२                    | रिपुदमनाख्यानकम्                        | ६१-६४             | सुमित्राकथानकम् ११५           |
| धम्मिछ्चरितम्                     |                          | वणिग्हष्टान्तः                          | 3 u               | हरिवंशस्योत्पत्तिः १५६-५८     |
|                                   |                          |                                         |                   |                               |

# परिशिष्टं षष्ठम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानि चार्चिकादिविशिष्टस्थलानि ।

| किम् ?                                     | पत्रम् | किम् ?                                                | पन्नम् |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| अणुत्रतानां गुणदोषाः                       | २९४    | परलोकास्तित्वस्य सिद्धिः                              | ११५    |
| <b>अथर्वेद्</b> स्योत्पत्तिः               | १५१    | पिष्प <b>छादस्योत्पत्तिः</b>                          | १५१    |
| अनार्थवेदानागुत्पत्तिः                     | १८५    | पुरुषाणां भेदाः                                       | १०१    |
| <b>अष्टापद्</b> तीर्थस्योत्पत्तिः          | ३०१    | प्रकृतिपुरुषविचारः                                    | ३६०    |
| आर्थवेदानामुत्पत्तिः                       | १८३    | महात्रवानां खरूपम्                                    | २६७    |
| कोटिशिडोत्पत्तिः                           | ३४८    | मांसभक्षणे गुणदोषविषयकं )                             | २५९    |
| गणिकानामुत्पत्तिः                          | १०३    | चार्चिकम् ∫                                           | 773    |
| गीतनृत्याऽऽभूषणकामादीनां }<br>दुःखावहत्वम् | १६६    | माहणानां ( ब्राह्मणानां <sup>?</sup> ) े<br>उत्पत्तिः | १८३    |
| विक्मारीविहित ऋषभजिन-                      | •••    | वनस्पतौ जीवसिद्धिः                                    | २६७    |
| जन्ममहोत्सवः 🕽                             | १५९    | विष्णुगीतिकाया चत्पत्तिः                              | १२८    |
| धनुर्वेदस्योत्पत्तिः                       | २०२    | सिद्धगण्डिकाः                                         | ३०१    |
| नरकखरूपम्                                  | २७०    | हरिवंशस्योत्पत्तिः                                    | ३५६    |

# श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्नमालायामचाविध मुद्रितानां ग्रन्थानां सूची।

| अन्यनाम•                                | मृख्यम्.                       | प्रन्थनाम.               |                         | मृख्यम्.       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| × १ समवसरणस्तवः सावसूरिकः               | •                              | V3.                      |                         |                |
| x २ श्रुष्ठकभवाविल-                     | <b>U</b> — <b>1</b> — <b>U</b> | ×२८ सम्पन्तकोग्रुदी      |                         | 0-14-0         |
| प्रकरणम् सावचूरिकम्                     | 0 90                           | ×२९ श्राद्धगुणविवरणस्    |                         | 1- 0-0         |
| × ३ छोकनालिद्वाप्रिंशिका सटीका          |                                | l                        | तटीकम्                  | 0-15-0         |
| _                                       | 0- 2-0                         |                          | पु <b>र्वो</b> धिकाख्यय |                |
| x ४ योनिस्तवः सावचूरिकः x ५ कालसप्तिका- | 0- 1-0                         |                          | म्यास्ययोपेतम्<br>      |                |
| _                                       |                                | _                        | न्नटीकम्                | 4- 0-0         |
| प्रकरणम् सावसूरिकम्                     |                                | ×३३ उपदेशसप्ततिका        |                         | 0-33-0         |
|                                         | 0- 1-0                         | ×३४ कुमारपालप्रवन्धः     |                         | 1- 0-0         |
| × ७ सिद्धदण्डिका सावच्रिका              |                                | ×३५ भाषारोपदेशः          |                         | 0- 1-0         |
| × ८ कायस्थितिस्तदः सटीकः                | e- 2-0                         | ×३६ रोहिण्यक्षोकचन्द्रकथ | _                       | o- <b>?</b> -o |
| x ९ भावप्रकरणं सटीकम्                   |                                | ×३७ गुरुगुणषदत्रिंशत्षद् | _                       |                |
| ×१० नवतस्वप्रकरणं भाष्यटीकोपेतम्        |                                | शिकाकुक्कं               | सटीकम्                  | 0-10-0         |
| ×११ विचारपञ्चाशिका सटीका                | 0- 5-0                         | ×३८ ज्ञानसारः            | सटीकः                   | 1- 8-0         |
| ×१२ बन्धपद्त्रिंक्षिका सटीका            | 0- 2-0                         | ३९ समयसारप्रकरण          | सटीकम्                  |                |
| ×१३ परमाणुखण्डयद्धिं शिका               |                                | ×४० सुकृतसागरः           |                         | 0-35-0         |
| पुद्रस्पद्त्रिशिका                      |                                | ×४१ घरिमहाकथा            | _                       | 0- 4-0         |
| निगोदपद्त्रिंशिका च सटीका               | o~ \$-0                        | ४२ प्रतिमाशतकं           | सटीकम्                  | 0- 6-0         |
| ×१४ श्रावकवतभङ्ग-                       |                                | ×४३ धन्यकथानकम्          |                         | o- <b>२</b> -0 |
| प्रकरणम् सावच्रिकम्                     | 0- 5-0                         | ×४४ चतुर्विंशतिजिनस्तुति | संग्रह:                 | 0- 4-0         |
| ×१५ देववन्दनादिभाष्य-                   |                                | ×४५ रौहिणेयकथानकम्       |                         | 0- 3-0         |
| त्रयं सावचूरिकम्                        | o- 4-0                         | ×४६ छघुक्षेत्रसमासप्रकरण | •                       | 3- 0-0         |
| ×१६ सिद्धपञ्चाशिका सेटीका               |                                | x४७ बृहत्सेग्रहणी        | सटीका                   | ₹- 6-0         |
| १७ अक्षायउंछकुछकं सावच्रिकम्            | 0- 2-0                         | ×४८ आद्विषिः             | सटीका                   | २ ७०           |
| १८ विचारसप्ततिका सावचृरिका              | 0- 3-0                         | ×४९ षद्भदर्शनसमुख्यः     | सटीकः                   | <b>1</b> - 0-0 |
| १९ अस्पबहुत्वगर्भितं                    |                                | ×५० एखसंग्रहपूर्वार्द    | सटीकम्                  | ₹- 6-0         |
| महाबीरस्तवनं सावच्रिकम्                 | 0- 2-0                         | ×५१ सुकृतसंकीर्वनम्      |                         | 0- 6-0         |
| २० पञ्चसूत्रं सटीकम्                    | o- <b>§</b> -o                 | ×५२ चत्वारः प्राचीनाः    |                         |                |
| २१ जम्बूखामिचरित्रम्                    | 0- 8-0                         | कर्मप्रन्थाः             | सटीकाः                  | <b>2- 6-0</b>  |
| २२ रेक्कपासनुपकथानकम्                   | o- 4-0                         | ×५३ सम्बोधसप्ततिका       | सटीका                   | 0- 9-0         |
| २३ स्करबावली                            | 0- 8-0                         | ×५४ कुबलयमाकाकथा         |                         | 1- 6-0         |
| २४ मेचवृतसमस्यालेखः                     | 0- 8-0                         | ५५ सामाचारीप्रकरणं अ     |                         |                |
| २५ चेतोवृतम्                            | o- 8-0                         | विराधकचतुर्भन्नी च       | सटीका                   | 0- 6-0         |
| ×२६ पर्युषणाष्टाहिकाच्यास्यानम्         | o- <b>§</b> -0                 | ५६ करुणावज्रायुधनाटक     | म्                      | o- A-0         |
| ×२७ चन्पकमाङाकथा                        | o- E-o                         | ×५७ कुमारपाकमहाकाष्य     | म्                      | 0- 6-0         |
| `                                       |                                |                          |                         |                |

| धन्धनास.                            | नूस्यम्.           | <b>भन्थनाम</b>                                                     | मू <b>ल्यम्</b> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ५८ महावीरचरियम्                     | 1- 0-0             | ६८ सप्ततिशतस्थानक-                                                 |                 |
| ५९ कौ सुदी मित्रानम्दं नाटकस्       | o- 4-0             | प्रकरणं सटीकम्                                                     | 1- 0-0          |
| ६० प्रदुद्धरोहिणेयनाटकम्            | o- 4-0             | ६९ चेड्यवंदणमहासासं छावादिप्य-                                     |                 |
| ६३ धर्माभ्युद्यनाटकं )<br>स्कावकी च | 0- 8-0             | जीवुतम्<br>७० प्रभपद्धतिः                                          | 9-9 <b>₹</b> -0 |
| ६२ पञ्चनिर्धन्यीप्रकरणस् सटीकस्     | o- §-o             | x७१ कस्पसूत्रं किरणावस्त्रीटीकोपेतम् ७२ योगदर्शनं योगविशिका च सटीक |                 |
| ६३ रयणसेहरीकहा                      | o- <b>&amp;</b> -0 | ७३ मण्डक्ष्रकरणं सटीकस्                                            |                 |
| ६४ सिद्धप्राम्हतं सटीकम्            | 0-80-0             | ७४ देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरणं सटीकम्                                | 0-17-0          |
| ६५ वामप्रदीपः                       | ₹- 0-0             | ७५ चन्त्रचीरशुभा-धर्मधन-सिद्ददत्तक-                                | ,               |
| ६६ बन्धहेत्द्यप्रिभङ्गीप्रकरणं सटीव | म्,                | पिछ-सुसुसनृपादिमित्रचतुष्ककथा                                      | 0-11-0          |
| अवन्योत्कृष्टपदे एककाछं गुणस्य      | ल-                 | ७६ जैनसेववृतकान्यं सटीकस्                                          | <b>2- 0-0</b>   |
| केषु चन्धहेतुप्रकरणम्, चतुर्दशर्व   | ोव-                | ७७ आवक्षमंथिषिप्रकरणं सटीकम्                                       | 0- 6-0          |
| स्थानेषु जधन्योरकृष्टपदे युगपद      | শ-                 | ७८ गुरुतस्वविनिश्चयः सटीकः                                         | <b>3</b> - 0-0  |
| हेतुप्रकरणं सटीकम् बन्धोदयस         | त्ता-              | ७९ ऐंद्रस्तुतिचतुर्विशतिका सटीका                                   | 0- 8-0          |
| प्रकरणं च सटीकम्                    | 0-90-0             | ८० वसुदेवहिण्डीप्रथमभागः                                           | £ 6-0           |
| ६७ भर्मपरीक्षा जिनमण्डनीया          | 9- 0-0             | ८१ वसुदेवहिण्डीद्वितीयभागः                                         | <b>4</b> - 6-0  |

# श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्नमालायां मुद्यमाणा ग्रन्थाः।

वसुदेवहिण्डीतृतीयभागः वृहत्करुपसूत्रं सटीकम् [ पीटिका ] सटीकाः चत्वारः नन्यकर्मेग्रन्थाः ष्टहत्कस्पसूत्रं सटीकस् द्वितीयो विभागः